#### GOVERNMENT OF INDIA

## ARCHÆOLOGICAL ARCHÆOLOGICAL

LIBRARY

CALL No. SQ &K/ASW/Ram

D.G.A. 79



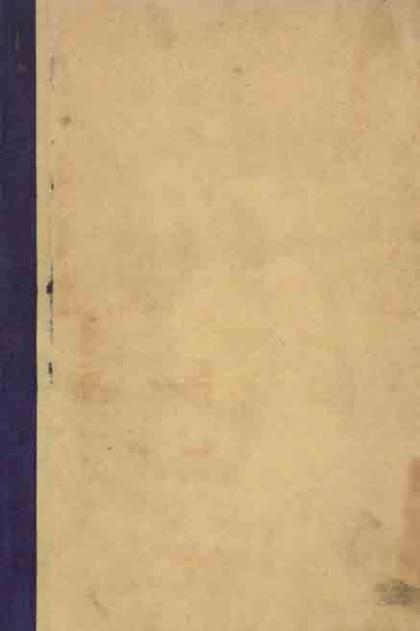



## विद्याभवन संस्कृत गुन्धमाला

महाकवि श्रीमदश्वघोषविरचितं

## बुद्धचरितम् - भाग १

'प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेतम्

(प्रथमो भागः)

(जन्म से बुद्धत्व माप्ति पर्यन्त )

36750 squares:

व्यक्तियाचार्यकाञ्चलाम-

महन्त श्री रामचन्द्रदास शास्त्री

बाध्यस, संस्कृत विश्वपरिषद्-शास्त्रा, जवलपुर ( मध्यप्रदेश )

Sa8K



चीखन्बा विद्याभवन वाराणसी १

MUNSHI RAM MANOHAR LAL

प्रकाशकः चौनाम्या विद्याभवन, नाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, संबत् २०१९ वि॰

मृत्य ः २-४०

© The Chowkhamba Vidya Bhawan, Chowk, Varanasi-1 (India) 1962

Phone : 3076

LIBRARY, NEW DELHI.

A.S. No. 3.6.7.5.0

Bata 30. 9. 63.1

Call No. 59.28

THE

#### VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA.

82

THE

#### **BUDDHA CHARITA**

( Part I. Cantos. I-XIV )

By

MAHAKAVI AS'VA GHOS'A

WITH HINDI TRANSLATION

By

Mahanta Sri Ramchandra Das S'astri

THE

## CHOWKHAMBA VIDYA BHAWAN

POST BOX 69, VARANASI-1 (India)

1962

Marchine in the Contract of

## STORAND ANDROLD

and heart tear

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN

MARY ASH AYON AND AND THE PARTY OF SERVICE AND ASSESSMENT OF SERVICE ASSESSMENT OF SERVI

1

#### प्राकथन

संसार परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। सामान्य परिवर्तन कि कि ति है। करती रहती है। देश और कालरूप अधिष्ठान में 'अप्रि, जल एवं चानु'— ये तीनों वस्तु को बदलते रहते हैं। अप्रि गरमी देती है। जल तर्पण करता है। बायु स्कुरण देती है। इससे बस्तु को उत्पत्ति होतों है। फिर अप्रि जलाती है, जल सदाता है और वायु शीपण करती है। इससे बस्तु का विनाश शीता है। उत्पत्ति से बिनाश एक की कियाओं में जी समय लगता है, बड़ी रिमति है। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और प्रलग का चक्र चल रहा है। यह क्क कब से चला है। इस तक चलेगा । यह बढ़ा नहीं जा सकता। यह अनादि है। अनन्त है।

इस सामान्य परिवर्तन की अपेक्षा एक विशेष परिवर्तन भी होता है। बह — 'आवार-विचार का परिवर्तन'। यह परिवर्तन प्रायः मनुष्यों में ही होता । मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा नवाधिक चेतन है। इसमें विचार को विचार अनेक प्रवार के होते हैं। संसार के सम्बन्ध में यह विचार करता है। विचार अनेक प्रवार के होते हैं। संसार क्या है? क्य में बना है। किस-लगे पना है! इसका स्थितिता बोर्ड है अथवा यह अपने आप धनता है है स्थादि अनेक प्रश्न उठते हैं। इनका समाधान सामान्य मनुष्य नहीं कर सबता। विच विषय होने के बारण हृदि यक जाती है। विचार कक जाता है। मनत्या मनुष्य भोगामिमुख में जाता है। शन्यों को स्वामानिक प्रवृत्ति हिस्त्रजी है। उप विचारकों की प्रवृत्ति भी भोगाभिमुख हो जाती है। तक मोन समर्थन मिल बाता है। आचार भी लुप्त हो जाते हैं। संसार मोग-प्रधान न जाता है।

भीग में जनेक दोव हैं। आधिक से अधिक मिलने पर भी अपूर्ण हो बना इता है। इसको सीमा नहीं है। रोग, शोक आदि तो उसके तास्कालिक फल हैं। सबसे बहा दीय ती यह है कि तुर्बसों की सताये बिना भीग प्राप्त नहीं कहोता। जब तंसार भीग-प्रवान होता है तब सबल मनुष्य दुबलों को सता कर खपना सुख सम्पादन करने लगते हैं। हिंसा, मिन्या, छल, कपट और पाताण का साधाण्य है। जाता है। उस समय दुबलों का जीवन भय एवं खातत में नरक तुल्य ही जाता है। सबल भी सुखी नहीं रह पाते। उनमें काम-कीव की व्यक्तिकता से हिंसा को प्रधानता हो जाती है। कुरता, तृष्णा तथा खिमान वह जाते हैं। सहसों खाशा-पास में बेधकर उन्मानी ही जाते हैं। उस समय प्राणी की ती बात छीड़ें। समिष्ट आण ही संख्यापत्त हो जाता है। चारों छीर जाताकार मज जाता है। त्राण पाने के लिये समिष्ट अन्तः करण हीन पुकार करने लगता है। तब महान कान्तिकारी परिवर्तन की खावरणकता होती है। उसमें अकृति का वहा नहीं चलता। ऐसे अवसर पर ही एक दिन्स पुरुष का प्राप्तभाव होता है। वे अपने घलीकिक प्रभाव से मनुष्यों के खावार-विचार में आनल परिवर्तन करते हैं तब संसार सुख की साँस लेता है।

इतिहास साक्षी है। दो-बाई तजार वर्ष के बाद ऐसे दिक्य पुरुषों का आविर्मांव होता रहता है। राम के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद युद हुए। में लोक-विलक्षण पुरुष, वाई-बाई हजार वर्ष के अन्तर देकर एक के बाद एक होते आमे हैं। ये दिव्य विभृतियाँ प्रषट होकर जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, बैसा परिवर्तन करती हैं। तब हजारों वर्ष तक मानव-बांबन मुख और शानित का अनुभव करता है।

ऐसे ही संकामक काल में भगवान बुद्ध का आदुर्भान हुआ है। उस समय भी महान परिवर्तन की अपेक्षा थी। लोग मीन-लोलुप, हिसापराचण एवं कर्रकमां हो गंग थे। पशु की बात दूर रही, मनुष्य हो मनुष्य की बाल देसा था। नर-बिल शाल विहित एवं राज-समर्थित हो गई थी। स्वर्ग-सुक्त की अन्बक्तपना से प्रेरित होकर बलपूर्वक सहस्यों असहाय सर कल्पित देवी-देवताओं के भीज्य बनाये जाते थे। कुछ नियमित सुन्दर युवा नर-बिल देने पर स्वर्ग में इल्ड बनने का विश्वास कद हो। गंगा था। स्वर्ग-प्राप्ति का दूसरा साधन तप माना जाता था। इस लोग पर होइकर निर्जन वन में आकर घोर सामसी तप करते

थे। अल-जल सर्वया छोड्कर शरीर युवा देते थे। अप्रि, जल, मृगुपात से शरीर स्याग कर सीधे स्वर्ग की प्राप्ति मानी जाती थी। छौकिक मुख अपूर्ण है, स्वर्गीय सुख ही पूर्व है, जीवारमा स्वर्ग में बाकर अक्षय भीग भीगता है—इस प्रकार भीग की तींत्र लालसा की प्रवल प्रेरणा से लोग मिल्याचार, मोप विचार के ही गये थे। भगवान बुद्ध ने तप और त्याम का तथा भीन का यथार्थ मेद बतागाः तप और भोगं को अपेक्षा सध्यम मार्ग श्रेष्ट बताया. मनुष्य का सन्भागं में यस कर आणीमात्र का हित करना कर्तव्य बताया तथा 'सर्वजनपुत्रायः सर्वजनहिताय' इस महामंत्र का उद्घीप किया ।

जैसे भगवान राम के चरित्रों एवं उपदेशों का महर्षि वाल्मीकि ने सुलक्षित संगीतमम काव्य के प्रारा स्थायी प्रचार किया है अपना जैसे भगवान कुण के चरित्रों तथा उपदेशों की महामुनि ज्यास ने महाभारत, श्रीमद्वागवत आदि दिव्य अन्यों द्वारा विश्व-साहित्य के रूप में संपादित किया है, उसी प्रकार महाकवि बाधवीय ने भगवान दुद के लोकोत्तर चरियों एवं उपदेशों का 'बुद्धचरित' नामक महाकाव्य में सम्पादन किया है। जैसे बायु चन्दन की सगस्य को दिशाओं में फैलाता है. उसी प्रकार अध्योग में भगवान का उज्ज्वल यश फैलाया है । काव्य-कला उनका सहज स्वमान है । उनकी प्रतिमा सर्वतीम्सा है। अञ्चलोप पुराण के महापंदित हैं। रामायण, महाभारत के प्रकाण्ड विज्ञान हैं। बैदिक साहित्य के समेश एवं दर्शन के तत्ववेता हैं। उन्होंने अपने महाहाव्य में भगवाम् बुद्ध के वरित्र का सजीव वित्र सीचा है। उसके प्रसादगुण प्रधान काल्य की पहते ही पाठक के नेत्रों के सामने भगवान युद्ध का वरित्र साकार हो उठता है।

'बुद्धचरित' दी भागों में था । प्रथम भाग में अन्म से बुद्धत्व प्राप्ति तक का बर्णन है । इसमें चौदह सर्ग हैं । प्रथम नाग अश्वपोप इत मूल सम्पूर्ण उपलब्ध है। केवल प्रथम सर्ग के आरम्म के अशोह और चतुर्दश सर्ग के ३२ से १९६ तक (८१ खोद ) मूल नहीं मिलते हैं। बाबू श्रीव्रवकुरणदास जी गुप्त, अध्यक्ष चौत्रम्या संस्कृत सीरीज तथा चौत्रम्या विद्यासवन, वाराणसी की बेरणां से उन क्लोकों की बेने बनाया है तथा उन्हीं की बेरणा से इस भाग की

दीका भी को गई है।

हितान माग को मूळ प्रति भारत में बहुत दिनों से सनुपळ्य है। उसका अनुवाद विस्तानों भाषा में मिला था। उसके आवार पर किसी बांनी बिशान ने बांनी भाषा में सिला था। उसके आवार पर किसी बांनी बिशान ने बांनी भाषा में अनुवाद किया तथा आक्सफोर्ट विश्वविद्यालय के संस्कृत के अञ्चापक आफटर ऑन्सटन ने उसे अंग्रेज़ी में किया। इसका अनुवाद थी स्वेनारायण जो बांधरी ने दिन्दों में किया है जिसकी मेंने औयुत क्योदार राजेन्द्र विद औं जो अरणा से संस्कृत प्रश्न मन बाक्य स्प में परिणत किया है। स्थानीय प्रतिभावान महाकृषि थे। उसके समान रस तो इसमें नहीं आया है किन्तु उनका नाम यदासंभव लाने का प्रवक्त किया गया है। इस वार्य में सुधे कही तक सफलता मिली है, वह ती पाटक मण ही समझेंगे।

भी सभीकेश जी पांडे का मैं बहा कुतक है जिन्होंने खुवारय अक्षरों में इसे लिपियद करके मेस में छएसे सोम्य किया।

—रामचन्द्र दास

### भूमिका

#### भगवान् बुद्ध का विच्य संदेश

भगवान बुद्ध का जम्म ५६० ईसाएवं अर्थात आज मे २५०० वर्ष पूर्व हुना था। इतने दिनी बाद आज कहीं संसार उनके उपदेशों का महत्व समझ रहा है। वैसे तो सम्पूर्ण मारतवर्ष में एक बार बौद्ध में का प्रचार हो। गया था। किन्तु एक समय आया कि जब उसी भारतवर्ष में बौदों का नाम-तिशान भी नहीं रहा। इसके कई कारण बतकामें जाते हैं। बौदों द्वारा देशों की आमाणिकता को अमान्य करना, बह्मवाद वा ईश्वरवाद को न साबता तथा क्रमेंद का विशेध करना आदि इनके सुवय कारण माने जाते हैं। किन्तु असकी कारण स्वयं बौदों के बोख उत्पन्न हुए मतमेद और अनावार ही समहना खादिये।

भारत में बेवों के प्रति इतना आदर रहा है कि उनके प्रति किसी प्रकार का निरादर यहाँ की अगता सहम नहीं कर सकी। वेदापाण हमारे धर्म का मूलाबार रहा है। उनके अर्थ के संबंध में चाड़े कितना ही मतमेद क्यों म रहा हो। केन्तु उसकी प्रामाणिकता और अपीर्वेचता के संबंध में सभी में प्रकार रहा है। वेदों के आधार पर कर्मकाण्ड का प्रचार तथा उसमें भी दिसा आदि का प्रयोग दोना उपनिपद्बाल से ही बुद्धिशियों को सडक रहा था। वे छोग कर्म-काण्ड के स्थान पर जानकाण्ड के उपासक होते जा रहे से और यह आवाल उठने लगी भी कि इस प्रकार के नजादि जब जारेर नाम के समान हो गये हैं— प्रवाशोता अहहा सज्जराः।

लोगों में बह भावना उठने लगों भी कि बज़ों में मास होने वाले पार्शिव भोगों, वहाँ तक कि स्वर्ग आदि भोगों से भी आत्मायें तुस नहीं हो सकतीं। कठोपनिषद के सम और नचिकेता के संवाद में इसी भावना का उद्योप हमें मिलता है। नचिकेता कहता है कि इस अनसम्पत्ति और सांसारिक भोग पदार्थों से मेरी आत्मा नहीं वान्त होने को। यह सब जसार है। जुसे पेसा पदार्थ चाहिये जिससे मुझे असूत की मासि हो सके। इसी प्रकार मैंबेवी भी वाजवनस्य से कह उठती है कि विनसे में असर मही हो सकती उन पदार्थों को लेकर क्या कमंत्री।:--

'वेनाई नास्तास्या किमहं तेन कुर्यास् ।'

वैसे तो मण्डि और निवृत्ति वे दो सावनाय सनुष्य के हदय में सदा से रही हैं। एक में भोग और प्रधान रहा है। उनके अनुसार परले में यक्ष-वाम आदि के हारा देवता से सुज सामग्री की यावना और दूसरे में धारमपृष्ठि और आस्म-वाम व नप्रया की साधना—यही दो मार्ग युग की प्रवृत्ति के अनुस्य वचने-वटने चले आये हैं। वेही में पहला मार्ग और उपनिषदी में दूसरे भावना प्रधान रही। उनकी अपेक्ष गीता में वेहों के प्रति असन्तोप का स्वर और भी धवल हो उठा। उसमें त्रिगुणात्मक बेहों से उपर उठने का आग्रह किया गया है:—

त्रेगुल्यविषया वेदा निक्रयुल्यो सवार्त्तन ।

उनके साजन रूप यहाँ की स्पष्ट निन्दा तो उसमें नहीं की सई किन्तु उनका रूप बदल दिया गया है। यहा के सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी उसमें अन्ययह की अपेका ज्ञानयह को मदाब दिया गया है और दान, तप, स्वाप्याम आदि अनेकों आरमहादि कारक कभी की प्रशंसा की गई है।

इस निकृति मार्ग में भी अनेक दोष उत्पन्न हो नये। कमें की अपेशा संन्यास को महत्व देने के कारण गृहस्थलमें का एक प्रकार से उच्छेड सा हो गया। बीक्समें का भी इसमें बहुत बदा हाथ रहा। इप्रलिये उसके प्रति भी लोगों के सन में अनावर होना स्वामाविक था। गृहस्थ-धर्म के विधिल होने से समाज में अनावार और स्थितिकार होना स्वामाविक था। यह भी बीड्समें के प्रस्न का एक कारण था।

त्सरा कारण मकाबाद था ईश्वर बाद का विरोध करना था। ईश्वर सावना कार्य जाति के इदय में इतनी प्रवर थी कि उसका विरोध किसी प्रकार करन नहीं किया जा सकता था। जैन आदि मती ने प्रारम्भिक कार्य में उसका विरोध अवस्थ किया किन्तु बाद में उन्हें भी उसे स्वीकार करना पत्रा। इस स्थापन ने आप्मवाद के संबंध में एक प्रकार से उन्होंसोनता और सरस्थता का ही मार्ग स्वीकार किया था। कथा है कि वसगीत नामक भिष्ठ ने भगवान युद्ध से पूछा—आत्मा के अस्तित्व के विषय में आपकी क्या राय है ? इसके उत्तर में भगवान शुद्ध मीन रहे। फिर भिद्ध ने पूछा—को क्या जाला नहीं है ? इसके उत्तर में भी युद्ध मीन रहे। उसके बाद भी भिष्ठ ने मभीकर न वास्त्र मस्यान किया। तब भगवान के परम विषय आनन्द ने उनसे पूछा— भगवान ने बस्ताति के प्रभ का उत्तर क्यों नहीं दिया ? मगवान युद्ध ने कहा—यदि में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता तो में अनुभी और ग्राह्मणों में प्रकृतित आत्मा के असरत्व का समर्थन करता और यदि में उत्तरसे इनकार करता तो भी उनके विषय के सिद्धांत का समर्थन करता। इसकिये मैंने आत्मा के विषय में सुप रहना ही ठीक समझा। कुछ भी उत्तर केने पर उसे एक प्रभ से निकालकर दूसरे अब में डाहके के समान ही होता।

यात असच यह थी कि जड़ा और आजा के संबंध में इतना अधिक विदेशन ही जुड़ा था कि बुद्ध ने उस संबंध में उदापोद करना निरर्धक समझा। उनका छद्दय क्रोति और आनम्द्र प्राप्त करना ही था। अध्योप ने तो उनसे कहळाया है कि मैं अस्त प्राप्ति के किये घर से जा रहा है।

अमृतं प्राष्ट्रमितीय में विवासा ।

बुद्द अगावान् आरमा और परमारमा के विषय में युद्दे जाने पर जो चुट्दी धारण कर छिया करते थे इसके संबंध में छोग अछम अछम अर्थ जगाते हैं। इस छोग कहते हैं कि वे आरमा के अस्तित्व को ही मानते थे। और कुछ बहते हैं कि उन्होंने आरमक विषयों के संबंध में कुछ न कड़कर केवछ कियारमक बातों पर ही और दिया। कुछ छोगों का कथन है कि आरमा परमारमा के संबंध में इसने नहमतात्वर उत्पक्ष हो गये थे कि उन्होंने अपनी और से कुछ कह कर उस मतों में एड नया मत बोबना ठीक कहीं समझा।

असल में आश्मा के विषय में कुछ न कहना ही उसके अस्तित्व की स्वीकार करना है। जिस बात को स्वीकार करना होता, उस संबंध में के भीन रह जाते थे। इसका उद्धेल बीद आतकों में बराबर आता है। अल्पा के संबंध में उपनिष्यों में भी नेति नेति कहकर यह स्वीकार किया है कि वह अनिर्वेषमीय है। अतः उसके संबंध में हुद्ध न कहना ही सबसे अब्द्धा उपाय है। उपनिषद् में एक जगह कहा है :—

यस्यामतं तस्य मर्वे मतं यस्य म देद सा । अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमदिज्ञानताम् ॥

इस मकार परस्पर विरोधी विशेषणों के द्वारा ही आतमा का निर्देश किया का सकता है।

भवने शिक्यों से उन्होंने बार बार कहा था:—'मिशुओ तथागत के लिये दो वालें सदा बिना कही रह जावेंगी—आरम और अनास्म ।' असल में उनका बारा लक्ष्म इसी बाल पर था कि संसार से दुःख की निवृत्ति किस तरह की बावे । अतः बारमा अनायमा के तात्विक विवेचन में न पदकर सीधे दुःख वी मूल समस्या को ही वे सुलझाना बाहते थे ।

दुःख हो उन्होंने चार विमासी में बाँट दिया है :--

(1) (1)

(१) दुःल बी उपित

(३) दुःच-निवृत्ति (४) दुःच-निवृत्ति के उपाय दुःसं दुक्त समुष्यादं दुःचस्य च अतिक्रमं। अस्यि चाहंगिकं मार्ग दुक्तृपसमगामिगम्॥

दुःस कितने प्रवार के ते इसका भी विस्तार दिया शया है......जन्स, तरा, सरण, शोक-वरिदेव, दौर्मनस्य, बुक्कं उपायात, 'अग्रिय के साथ संयोग, प्रिय से वियोग, इश्वित वस्तु का अलाभ और अग्रिश्वित वस्तु का लाभ— वे सब हाक है।

गीता में एक ही पंक्ति में कह दिया नवा है :---जन्ममृत्युक्तरास्था विश्वावादी पानुदर्शनम् ।

उन भगवान् हे जीवन में ये सब दुःल मानों रूप पारण कर आये थे। उप परित में वर्णन है कि ऐवीं ने उनको रचकर सामने सदा कर दिया। जब वे नगरपश्किमा के लिये निकले तब पहले स्थाधित पुरूप सामने जाया, किर इद और अन्त में सूत पुरूष। जब सापु ने यह असाया कि ये दशायें सभी को होती है जापकों मां होंगी—तब बुद को चिन्ता हुई कि उनसे दिस पकार सुरकारा पाया आवे। असबोप ने इन अवस्थाओं का बढ़ा सताव वर्णन किया है :—एवो हि देव-पुरुषो अस्याभिभूतो'''॥ आदि ।

कोज करते हुए उन्होंने पामा कि तृष्णा ही सब बु:शों का काश्या है। इसल्पि तृष्णा की जब लोदने का उपदेश दिया:—

> सं वो वन्।सि भई वो यावन्तेऽत्र समागता । तण्हाय सूळं जनम उसीरत्यो व वीरणस् ॥

> > (धारमपदं २४-४)

वेदान्त ने भी वासना की दाच करने का उपदेश दिया है :--निदंग्यवासनावीज सत्तासामान्यरूपवान् । संदर्भयाविपेती व भूयो दुःखनाग्मवेद ॥

(बोगवासिए-१-१०-१२)

भगवान बुद्ध का यही आग्रह रहा है कि हम स्याधि की विकित्सा करें, यह जानने का प्रयत्न न करें कि वह कहां से आई, कैसे आई। इसे समझाने के लिये उन्होंने पायल आव्मी का उदाहरण देते हुए कहा—'यदि किसी को विषयुक्ता और करी और वह कहें कि मैं तीर तब तक न निकलवाउँमा जब तक यह म मालूस हो जावे कि यह कहाँ से आया है, किसने मारा है, उलवा मोज या नाम क्या है, यह कितना लेवा है, आदि मो भिन्नुओं! उस आहमा को यह पता ही नहीं लेगेगा और यह मर जावेगा।'

वे जरूब वाती पर विश्वार करना व्यथं समझ तृष्णा के चय पर हो सुवध वल देते थे। उसी को पुरुषात्म का कारण समझते थे। कुछ लोग करते थे कि चुद पुनर्जन्म को मानते थे किन्तु आत्मा को नहीं मानते थे। दोनों वातें परस्पर विरोधी हैं। जब आत्मा ही नहीं तब पुनर्जन्म किसका? इसवा जगर पर है कि अवीद दर्शन तो कार्य आत्मा से देते हैं वह सारा वार्य बीद दर्शन मन ये लेता है। वे बहते हैं कि मन सभी अवस्थाओं का पूर्वनामों है, मन ही सुवय है। मनुष्य मनोमय है। जब आदमी मलिन मन से बीकना या कम करता है, नव हुःश्व उसके बीखे ऐसी तरह कम जाता है जैसे नाही के पहिंचे बैक के पैरी के पीछे कम जाते हैं :---

मनो पुष्पंगायम्मा सम्मा मनो संधा मनोमया। मनसाचेवदुद्वेन मासनि था करोति वा ॥ तथो तं दुक्यमन्येति चक्कं व बहतो प्रदं॥

( धामगदं मनोवम्या )

सन ही संस्कारों का बादक है और दुन्नी कारण दुःस और पुनर्जन्म होता है। इसलिये दुःस नाम का यदी जयाय है कि वाप कर्म न कर जुन्न कर्म ही किये जावें और किस को बचा में रचा जावे :---

सस्य पापस्स अकरनं इशकस्य उपसंपदा। संचित्त परियोदर्पणं एतं बुद्धानसामनं ॥ ( घरमपद् ) यही मार्ग क्षेष्ठ है इसी से वर्णन की सुद्धि होती है और इसी से प्रतिपद्ध होने पर दुःख का अन्त हो बाता है :—

एसीव समी नस्वन्तो विश्वदिशा। प्तवि तुम्हें परिपन्नामुख्य सन्तं करिस्तथ॥ (धामपद्) उन्होंने संसार को अतिस्य असुल और धनारम इन सीन करतों में स्वक्त किया है। इसके संबंध में बुद्ध का मत विजकुत स्वष्ट था। उन्होंने कहा है।-

प्रकृतित्यं तद् बुखं यद् बुखं तद् अनारमस् ॥

अर्थात् जो अनित्य वस्तु है उसमें ही दुःख है और जो अनारम है वह सब अविश्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे पेसी सत्ता में विश्वास करते थे जो कि नित्य और दुःख से परे है।

उपनिषदी में भी इसी प्रकार आह्मा के संबंध में कहा गया है कि यही आहमा गढ़ा है:—अपमाल्मा जड़ा ॥ 'तो महान् है उसी में मुख है, अस्य में सुख नहीं है—'यद ने भूमा तत् सुखं नावपे सुखमस्ति ॥ दुःख मे दूर होने का उपाय उसी आहमा की प्राप्ति है—तस्ति मोर्क आत्मवित्॥

बुद्ध सरावान् ने अनित्य क्षस्त् का प्रयोग किया बाद में हसी का आधार छेकर चणमंगवाद का सिद्धांत प्रथकित हुआ। किन्तु इन दोनों काओं में बहुन अन्तर है। वे सांसारिक वस्तुओं को अनित्य और आत्मतत्व को नित्य मानते थे। इस प्रकार नित्य और अनित्य वस्तुओं में वे स्पष्ट मेद करते थे। दुःक उपश्चम के किये उन्होंने अष्टांगिक मार्ग खोत निकाला जिसके आठ जंग इस प्रकार हैं :—वे प्रदूष बील और समाधि के ही जंग है :—

ा. सम्यक् दृष्टि | प्रज्ञा २. सम्यक् संकृत्य |

इ. सम्बद्ध वाचा

४. सम्बद् कर्मान्त शील

प. सम्बद्ध धार्तीव

६. सम्बद्ध स्थायाम ।

सम्बद्ध स्मृति , समाधि

८. सम्बद् समाधि

अध्योष ने बार अर्थ साथों को संबेप में इस मकार कहा है :--

वाधारमकं दुःसमिदं प्रसक्तं दुःसस्य देतुः प्रभवाशमकोऽयं। दुःसक्त्यो निःशरणाध्मकोऽयं

आणात्मकोऽयं प्रशामाय आर्गः ॥ (सीन्दरानस्य १६-४)

जगति चयधमंके मुमुचुस्वयेऽहं विवसवर्ष परं तत् ।

(बुद चरित ५-१६)

अतिस्व को स्थाग कर नित्य का वर्णन करना उनका सिद्धान्त था। उपर के श्लोक में बिक और अच्चय पद निर्वाण के किये प्रयुक्त हुआ है। उपनिषदों और युद्ध के उपदेशों में जो भेद पहला है वह पही है कि उपनिषदों में लो विद्योपण आत्मा के किये प्रयोग किये गये हैं वे सब वृद्ध के उपदेशों में शिवाण के किये प्रयोग किये गये हैं। इसी से समझने में अम हो जाता है। अख्योप ने तो विर्वाण के किये मोच शब्द का प्रयोग किया है:—

#### पालो गृहस्पैरपि मीचपर्मः।

वृद्धवित में भगवान् वृद्ध के दिल्य जीवन के साथ जो उनके उपदेशों का समन्त्रय किया गया है उससे ये उपदेश और भी बद्धप्राही हो जाते हैं। अध्ययोग पर नैदिक घर्म का इतना अधिक प्रभाव था कि उनकी लेकनी से प्रसूत वर्णन आर्थंथमें से अलग नहीं जान पहते, वसी के अंग स्वस्त्य स्थाते है। ऐसा नहीं जान पहला कि बीदधमें कोई अलग धर्म है। उनकी उच्चतर

साधना दर नगद प्रगट होती है :--

नवीवम में प्रवेश करते हुए वे कहते हैं कि मैंने स्वर्ग की छाछसा, खेह हीमता या क्रीक से नहीं किना जन्म-सरण का नाश करने ही के दिये हेसा किया है ।-

जरामरणनामार्थं प्रविद्योग्मि नपीयनम्। न कल स्वर्गतर्पेण मास्त्रीत न मन्युना ॥

(国家 年-14)

( गीता से तुळना शीजिये-करामरणमोचार्य मामाधित्य चतन्ति वे । ) में सोक खाम के लिये निकला है फिर मेरे लिये शोक क्यों ? जो क्रीक के हेतुमून कामी में जासक है वे ही ओचनीय है-

भोकत्यागाय निष्कान्तं न मां शोचित्महसि । बोक्देत्य कामेषु श्वकाः बोच्यान्तु नागिणः ॥

( 34 年 16 )

गीता में यह जावना विलक्षत एक इप है-अशोष्यानन्यशोर्षस्यं प्रज्ञासाशंक्ष भावसे ।

पुद्र इस पर वक देते हैं अब मार्ग का इमें तुरन्त आचरण करना चाहिये। वसम दर गाँ। बरना चाहिये-

अकालो नारित बर्मस्य जीविते चल्ले सति । तस्माद्यीव में क्षेत्रक्षेत्रस्पमिति निक्षयः॥

(32 4-21, 42)

विसा जी ने भी कहा है-

अश्रीय कर पच्छेवः वृद्धः सन् हि करिष्पति । (योगवासिष्ठ)

ध्यास भी कहते हैं--

गृहीत इथ केरीषु सुरमुमा धर्ममाकोत्। (महामारत) आयंधमें का सिद्धान्त है कि जितने ही संबद्ध है सबका चय, जितने उत्तत हैं उसका पत्तन, संबोगी का विचीम, और ग्रीयन का सरण विश्वय है।

मर्वे श्रयान्ता विचयाः, वतनान्ताः समुब्द्याः । संबोगा विषयोगान्ता, मरणान्तं तु जीवितम् ॥ ( यह स्त्रोक शमायण महासारत तथा बीडग्रन्थों में उभी का स्थी पत्था साना है।)

पाणियों का संयोग धारा में मिलने और विसुद्दनेपाकी लकड़ी था. शाकांस में मिलनेवाले मेची के समास ही है---

> समेत्व च बाग भूजो व्यवपातित बकाहकाः। संबोगो विवयोगाम तथा में प्राणिको मतः॥ (बुद ६-४७) यथा कार्ष च बार्ष च समापेत महोदशी।

समेख जान्यपेमार्गा तद्वज्ञत-समागमः ॥ (महाभारतः) युद्ध के त्याग को देशकर हमें राम का स्मरण हो आशा है।

> यशती महत्वचीमें बसावस्य च धवडले। इरसुर्विस्मतास्यस्य सुवसानं समें जनाः ॥ (शपूर्वता)

× × ×

नृण समान भूषण बसन, तात तजे श्रव्यार । हृद्य न हुई विपाद क्या पहरे कक्छ और ॥ ( नुस्त्री )

x x x

मुनावातकहार कनवक्तां, श्रीविधवानं शिरमध हत्या । श्रुप्तिकं काळनहंगविन्हं, नन्यं स श्रीशिकशंक वासः ॥

(30 4-48)

ं बुद को बिदा करते हुए सुन्दक की वही दशा हुई जैसे धीशम को बिदा करते हुए सुमंत्र की हुई भी:—

> नास्मि मातुं पुरं शको इक्षमानेन चेतला । स्वामरको परित्याप सुमंत्र इव राग्यस् ॥ (बुद्ध ०-३१)

बुद्ध के चरित्र में हमें प्रकल वैराग्य, स्थाग, रहता, अविचल विश्वय और लोकहित की भाषना के प्रमाण पहुत माना में मिलते हैं। सब से पहले संसार की नश्ररता से उत्पन्न काम मोगों के प्रति उन्हें निर्वेद उत्पन्न होता है और उनके दुःख रूप होने का अनुमव होता है। किस आगमवान को काममोगों के प्रति प्रीति हो सकती है !—'कामेशु करवारमवतो रितः स्थात'। युवती पत्नी, नवजात विद्यु, बुद्ध पिता और समुदिव्यूण राज्य को बोवकर अमृत की खोज में वे निकल यहते हैं (असूनं आध्युमितोश में वियासा ) सोगों के विपरीत तथ की और सुबते हैं और कटोर तथस्वा करते हैं। किन्तु उससे भी जब आसमाति नहीं होती तब मध्यम मार्ग (महसमा पटिसदा) आलग जेते हैं। पिता के मनाये आने वर यह नहीं लौटते और कहते हैं कि संसार के विषयों से निरक्त होकर जै आसित की कामना से बढ़ों आया है:—

अहं हि संसारकरेण विद्यः, विनियतः शान्तिसवाध्यकामः ।

बात हित की जावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह किया ('बोधाय बातोस्मि जयदितार्थम्' तथा 'धम्मस्य दुःखे जमतो हिताय') दर निक्षय करते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिले तब तक अपने नगर में धवेश नहीं करेंगे—

बन्मामरणायोरदष्टपारः, न पुनः कपिळाळवं प्रवेष्टा ।

चादे अञ्चलित अप्ति में अभी न प्रवेश करना परे किन्तु असफल होकर यह नहीं छीटूँगा।

भहं विशेषं व्यक्तिं हतावानं, न चाकृताधां प्रविशेषमारूपस ॥

उन्हें निकाय से दियाने के लिये अनेक दिया आते हैं जिन्हें मार का आक्रमण कहा गया है। वे उस पर विकाय प्राप्त करते हैं। यहाँ तक का वर्णन पुज्यरित के 34 सभी में मिलता है। 19 वें सभी के केवल ३3 स्रोक प्राप्त होते हैं। वैसे तो प्रथम सभी के प्रारम्भिक क छोक तथा २५ में ३९ स्टोक भी मूल प्रति में अपाप्य है। शास्त्री को ने 38वें सभी में ३९ से 33२ व्होकों की रचना की है।

> व्योहार राजेन्द्र सिंह भूतर्ग अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य सम्मेळन ( म. प्र. )

### विषय-सूची

| सर्गाः               | विषयाः     |                      |       | वृद्धाः |
|----------------------|------------|----------------------|-------|---------|
| १: अगव               | त्यस्तिः   | (भगवान का जन्म)      | 177   | ,       |
| २. चन्त              | :पुरविहारः | (अंतःपुर-विद्वार )   | 110   | 15      |
| इ. संवेग             | ोत्पत्तिः  | ( संवेग-उत्पत्ति )   | 1144  | 1 24    |
| া, কাটি              | पातनः      | ( स्त्री-निचारण )    | 22.5  | 99      |
| ५. अभि               | निकाम्     | (अभिनिष्कमण)         | F = 6 | 4.5     |
| म्। ग्रह्म <b>व्</b> | क:निपर्यंग | ( छन्दक-विसर्जन )    | 1666  | 30      |
|                      | वन-अवेशः   | (तपोधन-प्रवेश)       |       | 66      |
| 2. <b>9</b> F        | :पुर-विकाय | ः ( अन्तःपुर-चिलाप ) | ***   | 900     |
|                      | रान्वेपणम् | ( कुमार का अन्वेषण ) |       | 116     |
|                      | गमिगमनम्   | (विम्यसार का आगमन)   | 1999  | TEV     |
| 11. 1618             |            | (काम-निन्दा)         | ***   | 712     |
| १२ पर                | इ-दर्शनः   | ( अराड-दर्शन )       | n a . | 350     |
| ११. बार              |            | (काम पर विजय)        | ***   | 192     |
| 9 Y. 1887            |            | ( बद्धत्वप्राप्ति )  | 1714  | 941     |



# बुद्धचरितम्

-:61-

अथ प्रथमः सर्गः

भगवत्प्रसूतिः

मगवान् का जन्म

इस्त्राङ्कवंशार्णवसंप्रसृतः प्रेसाकरश्चन्द्र इय प्रजानाम् । शाष्ट्रयेषु साकन्यगुणाधिवासः शुद्धोदनारुयो नृपतिर्वभूव ॥ ।॥

इन्हाकु वंश रूपी तमुद्र में उत्सन्त, प्रवाश्रों के लिये चनद्र सदय प्रेम का ब्राहर, सम्पूर्ण मुखी का निधान-सुद्धोदन नामक राजा, शाक्यों में हुआ ।।१॥

— कासीन्महेन्द्रादिसमस्य तस्य प्रथ्वीव गुर्बी महिषी नृपस्य । मार्चेति नाम्नी शिवरत्नसारा शक्तिन कान्त्याप्यधिदेवतेव ॥ २॥

भेरेन्द्र पर्वत के सहस्र उस राजा की कल्यासमय रहनों से सार बाली, प्रस्वी के समान गीरव साजिनी श्रील एवं कान्ति से अभिदेखता के तुल्य "माया" नाम की राजी थी।। २॥।

दिप्पणी—बारक्योप इत प्रथम सात मूल श्लोक वातुपलक्य है। इन श्लोको की रचना, औं त्यांनारायण चीपरी की हिन्दी के बाचार पर रामचन्द्र दान शास्त्री ने की है। देवैरिश्रप्रार्थ्यमनल्पभोगं सार्थं तथासी युभुते नृपातः। सा याथ विद्येव समाधियुक्ता गर्भं द्वे लोकहिताय साध्यो ॥ ३ ॥ शया उस गर्भो के साम, देवता भी विसक्त अभिनापा करते थे—पेसे अपार (तुल ) मोग मोगता था और तब समापिपुक्त विद्या के स्टूट्स उस साध्यी रानी ने लोक कम्पाया के लिए गर्म वारण किया ॥ ३ ॥

पूर्व' तु सा चन्द्रमिवाभ्रमध्ये स्वप्ने इदर्शात्मवपुर्विशन्तम् । नागेन्द्रमेर्कं घवलं न धोरा तस्मान्निमित्ताद्विभयाञ्चकार ॥ ४ ॥

उस रानी ने ( गर्भ भारता के ) पहले स्वप्न में अपने अन्दर एक सफेद हाथी प्रवेश करते हुए उसी अकार देला जैने बादल में चन्त्रमा अनेश करता है। किन्दु उस कारता ने वह बीर रानी डरी नहीं॥ ४॥

वंशश्रियं गर्भगतां वहन्ती भाषीव कल्ये विरराज राशी । सा शोकमोहक्लमवर्जितापि धर्न वर्न गन्तुमियेष देवी ॥ १ ॥

वंश की शोमा या नैभव रूप गर्म को चारण किये हुए वह शनी, पातः कालीन प्राची दिशा की भाँति शोर्मित हुई और शोक मोह तया यकान रहित भी उस देवी ने सान्द्रकन में जाने की इच्छा की ॥ ५॥

सा लुम्बनीनान्ति वने मनोडो ध्यानप्रदे देववनादन्ते। बासेच्छ्या प्राह पर्ति प्रतीता सत्वानिभै दोहदुमामनन्ति ॥६॥

विश्वात करने वाली वह रानी, मनोहर, ध्यानप्रद एवं देव वन (नन्दनवन) । से कम नहीं पेसे 'लुम्बिनी' नाम वन में निवास करने की हच्छा में पति से बोली। गर्भ के खनुसार हो दोहद (गर्मकालीन इच्छा) होती है—ऐसा माना है ॥६॥

तस्या विदित्वा तृप व्यार्थभावं धर्म्यञ्च नृष्ट सुतरामनन्दन् । इच्छाविधातावृद्धिं विराङ्क्य तत्थीतये चारा विनिर्जनाम ॥ ७॥

राजा उसका धर्म युक्त लेड भाग जानकर वड़ा पतल हुआ। इच्छा- । विपात से अनिध को धारोंका करके रानी की प्रसन्ता के लिये सीम निकल पढ़ा ॥ ७ ॥ तस्मिन्यने श्रीमति राजपत्नी प्रसृतिकालं समयेजमाणा । शस्यां वितानोपहितां प्रपेदें नारीसहस्त्रैरभिनन्यमाना ॥ ८ ॥

चहली स्त्रियों से खासिनन्दित (सेवित ) राजा की पानी, प्रसव काल निकट समसकर, उस शोमायुक्त बन में वितान सहित शीया पर गई।। 🖘।।

ततः प्रसन्नश्च बभूव पुष्यस्तस्याश्च देव्या व्रतसंस्कृतायाः । पारवात्सुतो लोकहिताय अझे निर्वेदनं भैव निरामयं च ॥ ६ ॥

त्तव निर्मल पुष्प नस्त्र प्रगट हुआ सीर जत से संशुद्ध देवी के पाइवें से लोक कत्याणार्थ पुत्र उत्पन्न हुआ; रानी को न ती पोड़ा हुई सीर न रोग ही हुआ।। २ ॥

ऊरोर्क्योर्कस्य पृथोश्च इस्तान्मान्धातुरिन्द्रप्रतिमस्य मूर्ण्नः । कज्ञीवतश्चेव भुजांसदेशात्त्रथाविधं तस्य बभुव जन्म ॥१०॥

जिस प्रकार खीर्व का जन्म बॉय से, प्रश्च का हाथ से, इन्द्र सहश मान्याता का मस्तक से तथा कड़ीयान का कॉल से हुआ था, उसी प्रकार उसका जन्म 'पार्थ' से हुआ।।१०॥

कमेगा गर्भोदभिनिःसतः सन् बभी च्युतः खादिव योन्यजातः । कन्येष्वनेकेयु च भावितात्मा यः संप्रजानन्सुपुवे न भूदः ॥११॥

काल-कम से गर्भ में निकलने पर, यह आकाश से गिरे हुए के समान शोभित हुआ, और अनेक करनों में इत पुण्य के कारण पवित्र अन्तरकरण बाला वह तबोब (आमत ) उत्पन्न हुआ, मूद् (मृद्धित ) होकर नहीं ॥११॥

दीप्त्या च वैर्येण च यो रराज वालो रिवर्भुमिमिवावतीर्णः। तथातिवीप्तोऽपि निरीद्यमाणो जहार चन्द्रेषि यथा शशाङ्कः ॥१२॥

तेक एवं धेर्य से वह, भूमि पर आये हुए वाल-सूर्य की माँति, शोभित हुआ ; और ऋत्यन्त तेकस्वी होने पर भी, देखे बाने पर, (देखने वालों के ) नेव, चन्द्रमा के समान, हर लेता था ॥१२॥

स हि स्वगात्रप्रमया ज्वलन्त्या दीपप्रभां भास्करवन्धुमोष । महाहजाम्बृतद्चारुवणीं विद्योतयामास दिशस्य सवीः॥१३॥ उसने अपने शरीर की आज्वनयमान बना से सूर्य वहना दीपश्रमा की इर खिया; और उत्तम स्वर्ण सहज्ञ सुन्दर वर्ण वाले (उस वालव ) ने सम्पूर्ण दिशाओं को अकारात किया ॥१२॥

धानाकुलाकुन्यसमुद्भृतानि निष्येपबद्स्यायतविक्रमाणि । तथैव धीराणि पदानि सप्त सप्तपितारासहरो वगान ॥ १५ ॥ स्वर्धि वारा के वहरा वह सात पग चलाः उसके वे पग शानाः आहा, उसतः पूर्वास्थलः दोर्गः, पराक्षय गुक्त पर्व धीर थे ॥ १४ ॥

बोधाय जातोऽस्मि जगद्धितार्थमन्त्या भवोत्पत्तिरयं ममेति। चतुर्दिशं खिहगतिर्विकोक्य वाणी च भव्यार्थकरीमुवाच ॥ १४ ॥ श्रीरानिह के सहसा गति काले ( उस शत्क ) ने चहु चार देखकर यह मन्य एवं वार्थक वाणी को —"विश्वकत्यागा के लिये एवं जानपाति के लिए मैंने कन्म ग्राम् किया है। संसार में वह नेग बन्तिन कन्म है" ॥ १५ ॥

सात्प्रस्त ते चन्द्रमसंचिशुक्षे हे वारिधारे शिशिरोपण्वीमें। शरीरसंस्पर्शसुलान्तराथ निपेततुम् धीन तस्य सौम्ये॥ १६॥ चन्द्र किरण महरा निमेत दो आरापं – शीवत एवं उप्ण, आकाश से समित हुई और सान्तरिक सुख के निग स्थार हर्रा दर उसके भीन्य मस्तक पर निशे ॥१६॥

श्रीमदिताने कनफोड़ावलाले वैद्वर्यपादे रायने रायानम्। यहीरवारकाञ्चनपदाहस्ता बचाधिपाः संपरिवार्यं तस्थुः॥ १७ ॥ सुस्दर बाँडनी से युक्त, स्वयांमय उज्ज्ञल एवं वैद्वर्यं मांश के पादों से युक्त रीया पर वह क्षोया दुव्या था। उनके प्रभाव के कारण बच्चपतिनाय हाथ में स्वयां कवल धारण किये हुए उसे चहुं और घेरकर स्को हुए ॥१७॥

श्राहरवरूपाश्च दिवीकसः से यस्य प्रभावात्प्रणतेः शिरोभिः । श्राहरवन् पायहरमातपत्रं बोधाय तेषुः परमाशिपश्च ॥ ६८ ॥ श्रीर श्रद्भव रूप देव गयां ने उत्तके प्रमाव से प्रभावित देक्द, नंत मस्तक दी, प्राकारा में सुभ स्थ भारण किया और उसकी बुदान माति के लिये सुभार्शाबंद दिवे ॥१८॥ महोरगा धर्मधिरोपतर्पाद् बुद्धेष्वतीतेषु इताधिकाराः। यमध्यजन मक्तिविशिष्टनेत्रा मन्दारपुष्यैः समवाकिरंश्च ॥ १८ ॥

श्रतीत बुदों में जिनका श्रविकार या (उनको सेवा द्वारा वस्त्र किया था ) ऐसे दहे जहें सर्वों ने धर्म निरोध की सामसा से उसके ऊपर श्रवन हुंसारे और मसिन्युक नेत्रों से देखते हुए मन्दार फूल नरसावे ॥१९॥

तथागतीस्पादगुरोन नुष्टाः शुद्धाधिबासाञ्च विशुद्धसत्त्वाः । देवा ननन्दुर्विगतेऽपि रागे मन्तस्य दुःस्ते जगतो हितासः॥ २०॥

तथागत के बन्म के प्रसन्न बोकर, पवित्र अन्तःकरना वाले शुद्धांपियास वैद्यागा उदासान (यग गहेत ) होने पर भी आनन्दित हुए. (क्योंकि ) बुग्य से पाकित विश्व के हित के लिये उसका बन्म हुआ है ।।२०॥

यस्य प्रस्तो गिरिराजकीका बाताहता नौरिव भूश्रवाल । सचन्त्रना चोत्पलपदागभा पपात वृष्टिगंगनादनभात् ॥ २१ ॥

उसके जन्म होने पर, गिरिसन (सुमेड) रूप कोल पर स्वित रहनेवाली पृथ्वो, बापु से बाहत नीका की भांति काँपा और बिना बादल के बाकाश से चन्दन सुपन्ति नुक्त जाल नीकी कमल मिश्रित हुए हुई ॥२१॥

वाता वतुः स्पर्शमुस्या मनोद्या दिव्यानि वासांस्यवपातयनतः । सूर्यः स एवाम्यधिकं चकाशे अञ्बाल सौम्यार्विरनीरितोऽग्निः ॥२२॥

स्पर्श ने धानन्द देने वाली, एवं मन को लुमाने वाला वायु उत्तम वाली की वर्षा करती हुई बहने लगी। वहां सूर्य (इस प्रकार) आत्यधिक तेजस्वी दुआ (मानो ) विना भीके हो अग्नि नीम्य शिला सहित जलने लगी। २२॥

प्रायुत्तरे चावस्वधप्रदेशे कृषः स्वयं प्रादुरभूत्सितान्तुः। अन्तःपुरारचागतविस्मयानि यस्मिन कियास्तार्थं इव प्रचकुः ॥२३॥ निवास मृत्यं को उत्तर पूर्वं दिशा में उद्यावन वक्ष युक्त कुएं का निर्माण अपने आप हो हुआ विसे तीर्थं सहस्र (प्रविष्कं) मानकर, अन्तःपुर दियत स्विमी ने शासर्थं चकित समस्त कियाएं की ॥ २३ ॥ धर्मार्थिभिभू तगरोश्च दिल्येस्तदशेनार्थ बनमापुपूरे । कीतृहक्षेत्रेय च पादपेश्यः पुष्पाययकालेऽज्यवपातयद्भिः ॥ २४ ॥

उत्तके दर्शन के लिये आये हुए धर्मामिलापी महापुरणी से वह बन सर गया। उत्तोंने कीत्रहल पूर्वक असमय में भी बच्चों से खिले हुए पुष्पों की वर्षों की ।। २४ ॥

भूतेरसीन्येः परित्यक्तिंसेनांकारि पीडा स्वगमे परे वा। लोके हि सर्वोध विना प्रयासं ठडो नरामां शमयांवभू युः॥ २४ ॥

न्द प्राश्चिमों ने स्वामाधिक दिशा त्यामकर स्वयनो अभवा अन्य लोगों को कप्र नहीं पहुंचापा और संशार में सब पकार के रोग विना अपल के शान्त हो गये ॥ २५॥

कलं अरोहु। सूगपज्ञिणश्च शान्ताम्बुवाहाः सरितो वस् वुः । दिशाः प्रसेद्धविसले निरश्ने विहायसे दुन्दुभयो निनेदुः ॥२६॥

स्य और वहां मधुर त्वर में बोले, नदियां सान्त बल युक्त वही, दिसायें निर्मेल हो गई, मेथ गहित त्वच्छ आकाश में नगांदे बजे ॥ २६॥

लोकस्य भोजाय गुरी अस्ते शमं प्रपेदे जगदृज्यवस्थम् । प्राप्येव नाथं खलु नीतिमन्तं एको न मारो मुक्साप लोके ॥ २०॥

नगत् के भोज के लिये गुरू के उत्पन्त होने पर अन्यवस्थित जगत् शान्त ( व्यवस्थित ) हो गया मानो नीतिचान् शजा प्राप्त हो गया हो । केवल कामदेख को प्रकारत नहीं हुई ॥ २०॥

विज्याद्भृतं जन्म निरीक्य तस्य घीरोऽपि राजा बहुकोभमेतः। स्नेहाहसी भीतियमोदजन्ये हे बारिपारे सुमुचे नरेन्द्रः॥१८॥

उसका दिव्य एवं ब्रद्भुत जन्म देखकर राजा धेर्यक्षान् होने पर भी खत्कन्त जुन्म हुआ और स्नेद्रकरा भग एवं प्रमोद जन्म दो ब्रभु-धाराएँ उसने प्रवाहित की ॥ २८ ॥

क्रमानुषीं तस्य निरान्य शक्ति माता श्रष्टत्या करुणार्देचिता। श्रीता च भीता च बभूव देवी शीतोष्णमिक्षेत्र जलस्य धारा ॥२६॥ उनकी अमानवीय शक्ति देखकर, त्यमाव में दी कवण हृदय वाली माता. शीतल एवं उपण बल की मिश्रित धारा की माँति, आनन्द एवं भय से भर गई।। २९॥

निरोक्तमाणा भयहेतुमेव ष्यातुं न शेकुः वनिताः प्रवृद्धाः । प्ताश्च ता मङ्गलकम् चकुः शिवं ययातुः शिशवं मुरोधान् ॥३०॥

आति इड स्त्रियाँ भय के ही कारना देखती हुई, ज्यान करने में आसमर्थ रही और पवित्र होकर उन्होंने मंगलाचरण किया तथा देव समुदाय ने शिशु के लिए मज़ल की याचनाएँ की 11 ३० 11

विप्राञ्ज स्थाताः अत्रशीलवारिभः शुक्ता निमित्तानि विचार्यं सम्यक् । मुक्तैः प्रफुल्लेखकितेख दीप्तैः भीतं प्रसन्नं नृपमेत्य प्रोत्तुः ॥३१॥

शास्त्र, शील पूर्व वाणी में क्यांति भाग बावाणी ने निमित्त सुनकर, उस पर अब्दों तरह विचार किया और ब्राहचर्च सहित मफुल्लित पूर्व उल्ल्बल मुख से राजा है; को कि भयभीत एवं प्रसन्त भी था. कहा—॥ ३१॥

शमेप्सवो ये मुवि सन्ति सत्त्वाः पुत्र' विनेच्छन्ति गुणं न कञ्चित्। स्वत्युत्र एपोऽस्ति कुलप्रदीपः सुत्योत्सवं स्वरा विधेहि राजन्॥३२॥

हे राजन् ! संसार में जो शान्ति चाहने वाले प्राम्ति हैं, वे पुत्र के व्यक्ति रिक्त धोर कोई गुरा नहीं चाहते ! आपका यह पुत्र कुल का दीपक है, अतः आज दृश्य उत्सव कीविये ॥ ३२ ॥

विहाय चिन्तां भव शान्तचित्तो मोदस्व वंशस्तव वृद्धिभागो । लोकस्य नेता तव पुत्रभूतः दुःखादितानां मुन्नि एप त्राता ॥३३॥

चिन्ना लोड़कर शान्त चित्त होकर झानन्द की बिये, आप का पंदा उजति-शील होगा । संसार में दुगतों से पीड़ित लोगों का रवक एवं विश्व का नेता, यह तुम्हारा पुष होकर उत्पन्न हुन्ना है ॥ ३३ ॥

दीपप्रभोऽयं कनकोज्ज्वलाङ्गः सुलच्योर्थेस्तु समन्वितोऽस्ति । निष्मिणुणानां समये स गन्ता बुद्धविभावं परमां श्रियं वा ॥३४॥ दीप के धमान प्रकारजान् , स्वयं की भाँति उच्छात कान्ति जाला (यह बालक ) जिन शुन अञ्चलों से मुक्त है, (उनले ) वह समय पर गुन्तों का नियान होगा और तुन्दों में जापि होगा काचना आत्यन्त (राज्य ) शो मास करेगा ॥ १४ ॥

इच्छेवसी वै पृथिबीशियं चेत् न्यापेन जित्वा पृथिवीं सममाम् । भूपेषु राजेत यथा प्रकाशः घहेषु सर्वेषु रवेर्विमाति ॥३४॥

यदि प्रकी के शक्य को इच्छा करे तो त्याम ने सम्पूर्ण प्रकी को जोतकर सब राजाओं के उत्पर उसी वरद सोमित होगा जिस प्रकार समस्त वहीं के उत्पर नुर्वे का प्रकाश ।। १५ ॥

मोनाय चेडा वनमेव गच्छेत् तस्वेन सम्यक् स विकित्य सर्वान् । सतान् पृथिन्यां यहुमानसेतः राजेत शैकेषु यथा सुभेकः ॥३६॥

अथवा वर्षि मोस्त के लिये यन को ही वाचे तो यह ( अपने ) तस्त्र कान से सब मतों को बीत कर पृथ्वी पर वहु सम्मानित हो, उसी प्रकार वितिष्ठित होगा जिस प्रकार वर्षतों के मध्य सुमेद ।। ३६ ।।

वया दिरव्यं शुन्ति धातुमध्ये गेरुगिरीगां सरसां समुद्रः । तारासु चन्द्रस्तपतां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु बर्यः ॥३७॥

जिस प्रकार भावता में शुद्ध स्वर्गा, पर्वती में सुमेद, जलाशयों में समुद्र, तासकों में चन्द्रमा तथा अस्तियों में सूर्य थेड है उसी प्रकार अनुस्यों में स्वापका पुत्र केड हैं।। ३०॥

तस्यान्त्रणी निर्निमिपे विशाने स्निग्धे च दीप्ते विमने वधैव । निष्कम्पन्तरणायतगुद्धपन्ने द्रष्टुं समर्थे खलु सर्वभावान ॥३८॥

उसके नेव निर्निमेप, पिशाल, स्निम्ब, सीव पूर्व निर्मल है उसी अकार निर्चल, काले पूर्व लम्बे प्यतियो वाले हैं खता सब कुछ देल सकते में समर्थ हैं ॥ ३८ ॥

करमान्तु हेतोः कवितानमयद्भिः वरान्तुणान् धारयते कुमारः । प्रापुनं पूर्वे सुनयो सृपाध्य राजेति प्रशा जगदुद्धिज्ञास्तम् ॥३६॥ राणा ने पुत्ता—<sup>प</sup>न्या कारण है कि शापके द्वारा यतनाये हुए बिन श्रेष्ठ गुर्यों को कुमार बारण किये हुए है ने, पहले के मुनियों एवं पहणियों में नहीं में !" तब बाहाणों ने उससे क्या—॥ ३६ ॥

स्थातानि कर्माणि पशो मतिश्च पूर्व न भूतानि भवन्ति पश्चात् । गुणा हि सबाः प्रभवन्ति हेतोः निदर्शनान्यत्र च नो निषोध ॥४०॥ विषयात कर्म, वहा तथा बुद्धि, पहले (किसी में) नहीं हुए, बाद में (किसी में) देखे गमे, (इस सम्मन्त में सन्देह की बात नहीं है) क्योंकि स्य प्रकार के गुण किसी कारवा से उत्पन्त होते हैं, इमाग इष्टान्त नृतिये—॥४०॥

यद्राजशास्त्रं भृगुरिक्षश वा न चकतुर्वशकरावृधी तो । तयोः सुत्तौ सीम्य ससर्जतुसात् कालेन शुक्रश वृहस्पतिश्च ॥४१॥

दे सीस्य! वंश परम्परा चनानेवाने समु एवं अश्विम आवियो ने जिस राजशास को नहीं बनावा था, उस शास को उनके पुत्र शुरू एवं बृहत्यति ने बनावा ॥४१॥

सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुनर्यं दहशुनं पूर्वे । ज्यासम्तर्थनं बहुवा चकार न यं वसिष्टः कृतवानराकिः ॥४२॥

अपेर जिस नष्ट हुए वेद को पहिले किसी ने नहीं देखा उसे (बाद में ) नरस्वती के पुत्र ने कहा स्था ब्यास ने इनको कर विभागों में किया जी कि शक्ति-दीन वसिंध ने नहीं किया था ॥४९॥

बाल्मीकिरादी च ससर्वं पदां जप्रत्थ यज्ञ च्यवनी महर्षिः। चिकित्सितं यद चकार नात्रिः पश्चाचदात्रेय ऋषिजंगाद ॥४३॥

सर्वेत्रयम बाल्भीकि ने पच रचना की, वो महर्षि व्यवन ने नहीं को घी तथा क्रांत्र ने जिल विकित्सा शास्त्र को नहीं रचा या, उसे आवेष अपूषि ने बड़ा ॥४३॥

यब द्विजलं कृशिको न लेभे सद्राधिनः सृतुरवाप राजन् । वेलां समुद्रे सगरश्र दश्रे नेस्वाकवो यां प्रथमं चयन्धुः ॥ ४४ ॥ दे राजन् ! विश्वापित्र के पूर्वत्र कृशिक ने जिस दिवल को नहीं पापा था, उसे गाणि-पुत्र विश्वाधिक ने प्राप्त किया कीर समर ने समुद्र में बेला बॉथी, जो इक्जकु के वंश में किसी ने नहीं बॉथी थी ।।४४।।

बाचार्यकं योगविधी हिजानामप्राप्तमन्यैर्जनको जगाम । स्थानानि कर्माणि च यानि शौरेः श्रूराज्यस्तेष्वयसा बस्दुः ॥४४॥

योग विधि में दिजों का को खाचार्य पर किसी दूसरे की नहीं मिला था। वह पर जनक को पास हुआ। शोरि ने को प्रसिद्ध कमें किये। शूर खादि उन कमों में खसमर्थ रहे ॥४४॥

तस्मान्प्रमार्गं न वयो न वंशः कश्चित्स्वचिच्छूँ प्रयमुपैति लोके। राज्ञासूपीयां च हि तानि तानि इतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वैः ॥४६॥ अतः न तो अवस्था ही धमाया है और न वंश ही। संसार में कोई भी, कहीं भी अंडता प्रात कर सकता है क्योंकि राजाओं एवं आपियों के पुत्रों ने वे कमें किये को उनके पूर्वजी ने नहीं किये थे ॥४६॥

एवं नृपः प्रत्ययितैर्द्धिजैस्तैराश्वासितश्वाप्यभिनन्दितस्य । शंकामनिष्टां विज्ञहों मनस्तः प्रहर्षमेवाधिकमास्रोह् ॥ ४०॥

इस प्रकार उन विश्वासी जायाओं ने राजा को शान्त्वनां दी तथा उसका अभिनन्दन किया तब राजा ने अपने मन श्री अनिष्ट शंकाओं का परित्याग किया पर्व अत्यन्त प्रसन्तता मान की ।।४७ ।

प्रीतरच तेभ्यो द्विजसत्तमेभ्यः सत्कारपूर्वं प्रददौ घनानि । भ्यादयं भूमिपतियंथोको यायाज्ञरामेस्य बनानि चेति ॥ ४८ ॥

तब (त्य ने ) मसन होकर उन आक्षया भेड़ों को सस्कार पूर्वक इस इन्हेंस्य ने धन दिया कि उनके कथनानुसार वह राजा होने एवं बुद्धावस्था में ही बन को जाय 118511

अथो निमित्तेश्च तपोबसाच्य तज्ञत्म जन्मान्तकरस्य बुद्ध था। शाक्येश्वरत्यालयमाजगाम सद्यमेतपोदसितो महर्पिः ॥ ४६॥ तब महर्षि अस्ति, निमित्ते से और स्पोबल से बन्नान्तकरः—सम्म का अन्त करने वाले—का बद्द अन्य भानकर सद्धमं की विज्ञास से शाक्य राज के वर आये ॥४६॥ तं त्रवाबिद्शावितं ज्वलन्तं बाह्म्या श्रिया चैव तपःश्रिया च । शक्षो गुरुगीरवसत्तियाभ्यां श्रवेशयामास नरेन्द्रसद्य ॥४०॥ बाह्यवेत्ता राजन्युक ने ब्राग्न तेत्र और तपस्तेत्र से देदीप्यमान उस क्राजानी

की मीरन एवं सरकार गुवंक राजमहात में प्रवेश कराया ॥६०॥

स पार्थिवान्तःपुरसन्निकर्षं हुमारजन्मागतहर्पवेगः।। विवेश घोरो वनसंज्ञयेव तपःप्रकर्णेच जरावयाच ॥ ११॥

कुमार के जन्म में माग हर्ष देश से मुक्त वे ( शक्ति ) राजा के कान्तः पुर के निकट पहुँचे । तपस्था के खाधिक्य एवं बुद्धावस्था के कारण धीर. ( वे मुनि ) वहाँ भी वन सहया समस्ति थे ॥६१॥

ततो जुपस्तं युनिमासनस्यं पाद्यार्थ्यपूर्वं प्रतिपूज्यः सङ्यक् । निमंत्रयामासः प्रधोपचारं पुरा वसिष्टं सः इवान्तिदेवः ॥ ४२ ॥

तथ राजा ने उस मुनि को सिंहासन पर बैठाकर उसकी पाय आप्ये सहित विधिवत पूजा करके उससे उसी प्रकार सादर निवेदन किया जिस प्रकार पूर्व काल में आन्ति देव ने वसिष्ठ से किया था ॥५२॥

धन्योऽस्म्यतुषाहामिर्व कुलं मे यन्मां दिहकुर्मगवानुषेतः। स्नामाप्यता कि करवाणि सीम्य शिष्योऽस्मि विशन्भितुमहसीति ॥४३॥

में बन्य हूँ, मेरा यह कुल बातुवहीत है जो कि आप गुक्ते देखने के लिये आये हैं। हे शिम्प ! आशा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ ! आपका शिष्य हूँ, विआस कीजिये ॥५३॥

एवं नृषेगोपनिमंत्रितः सन् सर्वेण भावेन मुनिर्यथावत् । स विस्मवोत्फुलविशालदृष्टिगैनभीरधीराणि वचांस्युवाच ॥ १४ ॥

इस प्रकार राजा ने सर्वणा नज्ञ भाग से मुनि के प्रति उजित निवेदन किया । तब मुनि के नेव सारचर्य से पुलक्ति एवं विशाल हो गये तथा मुनि ने वे गम्भीर एवं पीर बचन करे—॥ ४४॥

महात्मनि त्वच्युपपत्न मेवत् त्रियावियौ त्वागिनि धर्म कामे । सत्त्वान्वयज्ञानवयोऽनुरूपा स्निग्धा यदेशं मयि वे मतिः स्यान् ॥ ४४ ॥ आप अतिथि-प्रियः । यागशील, धर्मामिलापी एवं महापा है। आप में यह बीग है जो कि अपने स्वनाव, वंश आन एवं ध्रवस्था के अनुरूप आपकी क्रेम बुद्धि सुक्त में हो रही है। ॥ ५५॥

एतच्य नयेन नृपर्ययसे धर्मेशा स्क्रीण धनान्यवाप्य । नित्यं त्यवन्तो विधिवद्यभूवुस्तपोभिराह्या विभवैर्वेरिद्राः ॥ ४६ ॥

या वही भिषि है जिसमें वे समाचि दुस्त धर्म ने धन ग्राप्त करके निरन्तर विभिन्नत् दान करते हुए तपस्या से परिवृश्य एवं चन में रिक्त हो गये ॥ ४६ ॥

प्रयोजनं यत्तु समोपयाने तन्मे शृरमु श्रीतिसुपेहि च त्वम् । दिञ्या समादित्वपर्थे अना याग्योधाय जातस्तनवस्तवेति ॥ १७ ॥

किन्तु मेरे आने का वो क्रमियाय है उत्ते खाप सुनिये एवं सुक याह्ये । सूर्य मार्ग में मैंने दिव्य वाणी सुनी है कि बुद्धस्व प्राप्ति के लिए, खायका पुत्र तस्यक हुआ है।। ५७ ॥

भूत्वा वचस्तच्च मनस्य युक्त्वा ज्ञात्वा निमित्तेस्य ततोऽस्म्युपेतः। दिहत्त्वया शाक्यकुतान्वजस्य शक्रभ्यजस्येव समुच्छितस्य॥ १८॥

उस (दिव्य ) वान्ती को सुनकर अपने मन हो योग युक्त कर तथा निभियों से भी नानकर, वहाँ से, इन्द्र की प्लवा के समान अति उत्सत साक्य कुल की प्लवा को देलने की इच्हा से यहाँ खाया हूँ ॥ ५८ ॥

इत्येतदेवं वचनं निशन्य प्रहर्षसंभान्तगरितरेन्द्रः। भादाय थाज्यङ्करातं कुमारं संदर्शयामास वर्षोधनाय॥ ५६॥

इस मकार यह प्रयम सुन वर प्रसन्नता से शीव गति आसे राजा ने घाई की गोद से कुमार की क्षेत्रर तथीधन के लिए दिलागा ॥ ५६ ॥

चकाष्ट्रपार्वं स तता महर्पिजीलाबनद्राङ्गि विपाणिपादम् । सोगाञ्चवं नारगवित्तकोशं सविस्मयं राजमुतं दृद्रगे ॥ ६० ॥

तन महर्षि में चारचन सहित राजपूज को देशा—इसके पेरी में चक के चिन्ह में, बाह्मियों हाथों एवं पेरी में रेलाकों के बाल मिले हुए में, मीहे बालों से युक्त भी एवं ११०ड फोरा हाथी के समान सूच्म से ॥ ६० ॥ धाञ्यष्टसंबिष्टमवेदय चैनं देश्यष्टसंबिष्टमिनाग्निस् नुम् । ब्रभुव पदमान्तविचित्रवताश्रुनिरवस्य चैन त्रिदिवोन्मुखोऽभूत्।।६१॥

देवी (पार्वती ) को गीद में सोगे हुए प्रस्मिस तु ( कार्तिकेय ) के समान, धाई की गीद में सोगे हुए इस जुमार को देखकर, महिष, जिनकी प्रश्नियों पर धाँस आ गने में, लम्बी सीसे लेकर आकार को और देखने लगे ॥६१॥

ह्युस्तितं त्वश्रपरिष्तुताचं स्तेशाचन्त्रस्य नृपरवक्षम् । सगद्भदं वाष्पकपायकगठः पत्रमञ्ज स प्राञ्जलिरानताङ्गः ॥ ६२ ॥ श्रासुश्चों ने तश्चोर नेत्र वाले श्राप्ति को देलकर पुत्र-वास्तस्य से राजा काँप गया । उसका करंड वाष्प से भारी हो गया । सिर सुकारे, तथा हाथ श्रोड़े हुए गद्गद सर में उसने पृद्धा—॥ ६२ ॥

अल्पान्तरं यस्य वपुः सुरेभ्यो वहद्भुतं यस्य च जनम दीप्रम् । तस्योत्तमं भाविनमात्य चार्थं तं प्रेत्य कस्मात्तव धार वाप्यः ॥६३॥

है धोर ! ( आपने ) जिसका शरीर देवताओं से योड़े ही अन्तर का, जिसका देदीप्पमान जन्म बहुत अद्भुत पूर्व विश्वका भाषी अर्थ उत्तय कहा है उसे देखकर आपकी ऑस्ट्र क्यों आपे !! ६३ !!

व्यपि स्विरायुर्भगवन् कुमारः कवित्र शोकाय मस प्रस्तः। लच्या कर्भवित्सलिलाञ्जलिमें न व्यन्त्रिमं पातुसुपैति कालः॥ ६४॥

है भगवान ! कुमार दीशांस है न १ मेरे शांक के लिये तो नहीं अन्मा है १ जो जलांबलि मुक्ते बढ़ी कठिनाई वे मान है उसे मीने के लिये काल तो नहीं का रहा है १ मुक्ते मृत्यु के बाद जलाशांल देने के लिये कुमार जीवित तो रहेगा न १॥ ६४ ॥

अप्यस्य मे यशसो निधानं किचतुभुवो मे कुलहस्तसारः। अपि प्रवास्यामि सुखं परत्र सुप्तोऽपि पुत्रेऽनिमिषेकचन्नः॥ ६१ ॥ मेरे यश के क्षेत्र अस्य हैं न १ मेरे पूर्ववो के कमाई (सस्य) निधान तो रे १ पुत्र के प्रति एक आँग जुनी रखने वाला में मुल पूर्वक परलोक बाउँगा १॥ ६५ ॥ किन में जातमफुल्लमेव कुलप्रवालं परिशोधमागि। चित्रं विभो वृद्धि न मेडस्ति शांन्तिः स्नेहं सुते वेश्सि हि बान्धवानाम्॥ ६६॥

क्या मेरा यह नव बात कुल का शहर विना कुले सूल तो नही बायशा है है कियों ! शीम बतावें, मुक्ते सान्ति नहीं है, क्योंकि पुत्र के प्रति पिता का मैम आप बानते हो हैं ॥ दर्भ ॥

इत्यागतावेगमनिष्टबुद्ध्या बुद्ध्वा नरेन्द्रं स मुनिर्वभाषे । मा भून्मतिस्ते नृप काचिद्न्या निःसंशयं तथदवोचमस्मि ॥ ६७ ॥

वानिष्ट के भय ने इन प्रकार भयगीत होने वाले राजा से उस भूनि ने कहा—हे राजन् ! आपको धारवा। अन्य प्रकार की नहीं होना चाहिये, वो कुछ भेने कहा है, वह निस्तन्देह होगा ॥ इक ॥

नास्यान्यथात्वं प्रति बिकिया ने स्त्रां वद्मनां तु प्रति निक्कबोऽस्मि । कालो हि में यातुमयं च जातो जातिकयस्यासुलभस्य बोद्धा ॥६८॥

इसके व्यतिष्ट के प्रति सुक्ते विकार नहीं हुआ है, में बांबत हो रहा हूं इसीलिये में विकास हूं। मेरे वाले का यह समय ( मरण काल ) व्या गया है एवं जन्मनारा के सलभ उपायों को जानने वाला यह उसक हुआ है ॥६८।

विद्याय राज्यं विषयेष्यनास्थरतीयैः प्रयत्नैरिधगम्य तत्त्वम् । जगत्ययं मोहतमो निहन्युं ज्वलिप्यति झानमयो हि सूर्यः ॥ ६९॥

विषयों में कानासका होकर राज्य स्वास देगा, तीज प्रयत्नों से तस्य प्राप्त करने संसार में भोद रूप अभिकार की नष्ट करने के लिये यह गान रूप सूर्य प्रकाशित होगा ॥वट॥

दुःखारांबाद्व्याधिविकीरांफेनाज्यातरङ्गान्भरखोप्तवेगात् । वत्तारिक्ष्यत्ययमुखमानमातं जगज्ज्ञानमहाप्तवेन ॥७०॥ व्यापि रूप फेन ने व्यातः बरा क्य तरंग वाला मृत्य रूप तीव वेग शन् दुःख समुद्र ने बाते हुए पीरित संसार को यह जान रूप विद्याल नोका के द्वारा पार उतारंग। ॥७०॥ प्रशास्त्रुवेगां स्थिरशीलवर्षां समाधिशीतां अतथकवाकाम् । अस्योत्तमां पर्मनदीं प्रवृत्तां तृष्णार्वितः पास्यति जीवलोकः ॥७१॥

यह, प्रज्ञा रूप कलप्रवाह बाजी, खचल शोल रूप तट वाली, तमाधि रूप शोतलता, युक्त वत रूप करवाक (पदी) से व्यास उक्तम धर्म नदी बहायमा तथा तुष्या रूप प्यास से व्याकृत संसारी चीच उस नदी का चल पीयेंगे ॥ १॥

दुःस्वादितेभ्यो विषयावृतेभ्यः संसारकान्तारपथस्थितेभ्यः । स्वास्थास्थिति श्रेष विमोत्तमार्गं मार्गप्रनष्टेभ्य इवाध्वगेभ्यः ॥ ७२ ॥

विषयों से लिस दु:खों से पीड़ित संवार रूप जंगली पथ के पथिकों को यह मोद्र मार्ग बतावेगा, जैसे मार्ग से भटके हुए पथिकों को बताया जाता है 110811

विद्दामानाय जनाय लोके रागाग्तिनायं विषयेन्यनेन। प्रद्लाद्माधास्यति धर्मवृष्ट्या वृष्ट्या महानेच इ्वातपान्ते ॥ ७३ ॥

यह, संसार में विषय रूप लक्की वाली राग रूप ग्राप्त से वल रहे लोगी को धर्म की वर्षा करके शीतल करेगा जैसे श्रीव्यावसान ने महामेच बल वर्षा कर जगत को शीतलता देता है। ७३॥

तृष्णार्गलं मोहतमःकपाटं द्वारं प्रजानामपयानहेतोः । विपाटयिष्यत्ययमुत्तमेन सद्धर्मताहेन दुरासदेन ॥ ७४ ॥

यह, प्रचाकों के निकलने (मोच ) के लिये तृष्णा रूप अर्गाना वाले मोहान्यकार रूप दरवाने को उत्तम वृष्ण धर्म के प्रहार से फाइ डालेगा ॥७४॥

स्वैमोहपारीः परिवेष्टितस्य दुःश्वाभिभृतस्य निराधयस्य । लोकस्य संबुध्य च धर्मराजः करिष्यते बन्धनमोत्तमेषः॥ ७४॥

यह वर्म का राजा होगा एवं दुइत्त प्राप्त करके अपने मोह-पाश से केंद्रे हुए, दु:क से पीकित आअपदीन बगत् का बन्धन खीलेगा ॥७५॥ तत्मा क्रयाः शोकिमिमं प्रति त्वमस्मिन्स शोच्योऽति मनुष्यलोके । मोहेन वा काममुखेर्मदाडा यो वैष्टिकं ओप्यस्ति नास्य धर्मम् ॥ ७६ ॥

अतः आप इसके लिये शोक न करें, इस मनुष्य लोक में वह सोचने

नीम्प होगा को मीह ने या किया तुल को आतिक से अपना मद के कारण इसका निश्चिक धर्म नहीं सुनेगा ॥७६॥

अष्टस्य तस्माच गुणादतो मे ध्यानानि सञ्ध्वाप्यकृताशंतैन । धर्मस्य तस्याश्रवणादहं दि मन्ये विपत्ति त्रिदिवेऽपि वासम् ॥०७॥

श्रीर में इस गुण ( इसके वर्म ) से श्रष्ट ( मंचित ) रह वाऊँगा, खतः ध्यान ( योग ) को शास करके भी में श्रकृतार्थ हो रहा क्योंकि उस ( नेंडिक ) धर्म को न सुनने के कारण स्वयंबास को भी में विपक्ति मानता हूँ (१९७०)।

इति श्रुवार्थः समुद्रत्सदारत्यक्त्वा विपादं मुमुदे नरेन्द्रः। एवंविघोऽयं वनयो मनेति मेने स हि स्वामपि सारवत्ताम् ॥७८॥

राजा, इस प्रकार अर्थ ( बातें ) सुनकर मित्रों एवं पत्तियों सहित हुआ होडकर आनन्दित हुआ। भेरा यह पुत्र ऐसा है ?'—यह विचार कर अपने को शीमाण्यवान् माना ॥७८॥

सार्पण मार्गेण तु यास्यतीति चिन्ताविधेयं हृदयं चकार । न सल्वसी न प्रियधर्मपत्तः संताननाशान् मयं दृदर्ग ॥७९॥

'यह अम्पियों के मार्ग पर चलेगा'—इससे उसे हृदय में चिन्ता हुई। यह भर्मप्रिय नहीं या—ऐसी बात नहीं है (अपित्) उसने सन्तति विच्छेद का मय देखा:॥७६॥

अय मुनिरसितो निवेश तस्यं सुतनियतं सुतविक्सवाय यशे । सवद्वमत्तमुदीस्यमाणस्यः पवनपथेन ययागतं लगाम ॥८०॥

तब अखित भूनि, पुत्र के सम्बन्ध में स्थाकुल राजा में पुत्र के नियत (अवस्थानमानी ) तत्व बताबर, लोगों के द्वारा सम्मान पूर्वक देखते ही देखते बामु मार्ग से बेसे झावे वे बेसे ही चले सबै ॥=०॥

क्रविभितिरनुजासुर्वं च द्रष्ट्रा सुनिबधनअवसे च तम्मती च । बहुविधमनुकम्पनां स सानुः प्रियमुतवडिनियोजसांबकार ॥८१॥

हतामें इदि तस सामु ( शांस्त ) ने अपनी चहिन के पुन ( मांचे ) को देखकर अत्योपक अनुक्रमा से मृनि ( बुद ) के सचन सुनने हथा उसके सत में चलने के लिये प्रिय पुत्र के समान अनुसामित किया ॥८१॥ नरपित्रिप पुत्रवन्मनुष्टी विषयनातानि विमुख्य बन्धमानि । कुलसहरामचीकरद्यथावत् प्रियतनयस्तनयस्य जातकमे ॥ ६२ ॥ गणा ने भी पुत्र-बन्न को लुसी में राज्य के सभी बन्धनो (केदियो ) को होश दिया और उस पुत्र ने क्रपने पुत्र प्रिन का कुल के अनुसार जातकम संस्कार करवाया ॥६२॥

दरासु परिशातेष्वहःसु चैव प्रयत्मनाः परमा सुवा परीतः। अकुरुत जपहोममंगकाशाः परमभगय सुतस्य देवतेच्याः॥ ८३॥ परम बानन्द से विमोर डोकर उस प्रयत्नशाल ने इस दिन बीतने पर पुत्र के परम कल्यावा के लिये वप, डॉम, मजल बादि कमें के द्वारा देव यह किया ॥४३॥

व्यपि च रातसहस्रपूर्णसंख्याः स्थिरयलवत्तनयाः सहेममृङ्गीः । व्यनुपरावतराः पयस्विनीर्गाः स्वयमद्दात्सुतयृद्धये द्वितेभ्यः ॥ ८४ ॥

त्रणा को चूढ़ी नहीं भी, जिनके बळ्डे पुष्ट एवं बताबान वे एवं सीने स्वर्ण से मदो भी ऐसी दूच देनेवाली एक लाख गाये पुत्र की उसति के लिये बाह्यभी को ती ॥<<॥

बहुबिधविषयास्ततो यतात्मा स्वहृदयतोष धरीः क्रिया विधाय । गुणवति नियते शिवे मुहूर्ते मतिमकरोन्मुदितः पुरश्रवेशे ॥ ८४ ॥

ध्यस्त्रचित्त उस वितेन्द्रिय ने इट्य को संवष्ट करने वाली क्रमेक प्रकार की कियाएँ करके शास्त्र-विधित गुरायुक्त संगलमय मुहर्त में वहाँ से नगर में प्रवेश करने का विचार किया ॥=५॥

द्विरद्रद्मचीमथी महाही सितसितपुष्पभृतां मणिप्रदीपाम् । स्ममजत शिविकां शिवाय देवी तनस्वती प्राणिपत्य देवताभ्यः ॥ ८६ ॥ २

इसके बाद पुत्रवती देवी भन्नताचरण के लिये देवताओं को धर्माम करके दाधी दाँत से निर्मित एवं उल्बाल सफेद फूलों से सुस्रक्ति मन्ति-प्रदीपों से पुत्त बहुमूल्य पालकी पर चट्टी ॥=६॥ पुरस्य पुरतः प्रवेश्य पत्नी स्यविरजनानुगतामपत्यनामाम् । नृपत्तिर्राप जगाम पौरसंचैदिवसमरैमीचवानिवार्च्यमानः ॥ ८७ ॥

तब मृद्धकरों से अनुगत एवं पुत्र के साथ पत्नी की पहिले नगर-अवेश कराकर राजा भी, जैसे देवताको द्वारा सम्मानित होते हुए इन्द्र, देवजोक में अवेश करता है, वैसे ही पुरवासियों द्वारा सम्मानित हो, नगर में गया ॥<=॥

भवनस्य विगाहा शाक्यराजो भव इव परमुखजन्मना प्रतीवः । इदसिद्भिति हर्पपूर्णवक्तो बहुविधपुष्टियशस्करं व्यवत्त ॥ ८८ ॥

तव भवन में प्रवेश करके शाक्यराज, कार्तिकेय के जन्म से शिव के समान, प्रपृक्षित हुआ एवं प्रसन्नमुख से 'यह करो', 'वह करो' कहते हुए ( पुत्र के ) पुष्टिकारक और वशस्कर कमें उसने करवाने ॥८८॥

इति नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया सजनपर्द कपिकाह्यं पुरं तत् । धनद्पुरमिवाप्सरोऽवकीर्णं शुदिवमगृन्नलकृषरप्रस्तौ ॥ =१ ॥

> इति श्री अश्वयोपकृते पूर्वेषुद्धचरितमहाकाव्ये भगवतायातिनाम प्रथमः सर्गः।

राजकुमार के समृद्धिकारी जन्म से जनपदों सहित कपिल नामक वह नगर इस प्रकार श्रमुदित हुआ जैसे नलकुषर के जन्म से अप्सराक्षों से एगां कुषेर का नगर ॥===॥

> यह पूर्ववृद्धचरित सहाकाल्य में भगवान् का सन्म नामक प्रथम सर्ग समाप्त हुखा

## अथ द्वितीयः सर्गः

### अन्तःपुर-विहारः

### अन्तःपुरविहार

त्र्या जन्मनो जन्मजरान्तकस्य तस्यात्मजस्यात्मजितः स राजा । बाइन्यहन्यर्थेगजाश्वमित्रैवृद्धिं यथी सिन्बुरिवाम्बुवेगैः ॥ १ ॥

बन्ध एवं बृद्धल का श्रन्त करने वाले उस वितेन्द्रिय पुत्र के बन्ध काल से ही यह राजा प्रतिदिन घन भान्य हाथी घोड़ों से इस प्रकार बहुने लगा जिस प्रकार कि जल के प्रवाह से नदी बहुती है ॥१॥

घनस्य रत्नस्य च तस्य तस्य इताइतस्यैव च काञ्चनस्य । तदा हि नैकारस निघीनवाप मनोरयस्याप्यतिभारभुतान् ॥ २ ॥

धन की. रत की और उत्तत्पकार के निर्मित, अनिर्मित स्वर्ग की अधंस्य निधियों उसने पाई जो कि मनोरय के लिये मी भारन्त थी ( मनोरय से अधिक थी ) IPNI

ये पदाकल्पैरपि च डिपेन्ट्रैनं मण्डलं शक्यमिहाभिनेतुम् । मदोत्कटा हैमवता गजास्ते विनापि चन्नादुपवन्युरेनम् ॥ ३ ॥

को मगरत (हाथी मुहद ) पराकत्न (परापति ) गलपतियों के द्वारा भी पहाँ नहीं साथे जा सकते ये वे हिमालय के मतनाले हाथी, राजा के पास कानागास उपस्थित हो गये ॥३॥

नानाङ्कवित्ते र्नवहेमभागदैविभृषितेर्लम्बसटैस्तथान्तैः । संचुद्धभे चास्य पुरं तुरङ्गे र्वतेन मैठ्या च धनेन चाप्तैः॥ ४॥

वल ( सैन्य ) से, मित्र से, धन ( मृत्य ) से प्राप्त क्रानेक शुभ विद्वों से चिद्धित, नबीन स्वर्ण-भूपण्डों से भूषित एवं लम्बे फेश वाले करवी से उसका नगर सुक्व हो गया ॥४॥ पुष्टारच तुष्टारच तदास्य राज्ये साष्ट्रवीः रजस्का गुणवत्ययस्काः । स्वयमवर्तनः सहिता वभृतुर्वद्वयो बहुत्तीरदृहरच गावः ॥ ५ ॥

उसके राज्य में पुष्ट, भीवी, प्रसन्त, उक्क्वल, गुगमय तथा धाषिक तून देने बाली, उजत बहुडे बाली गाउँ भी १९११

मध्यस्थतां तस्य रिपुजेंगाय मध्यस्थयायः प्रथयी मुहत्त्वम् । विशेषतो राज्यं मियाय मित्रं हायस्य पद्मावपरस्तु नास ॥ ६॥

उस राजा का राजु मध्यस्य कन गया, मध्यस्य मित्र, एवं मित्र काल्यन्त इद् मित्र बन गया । उसके दो शी पक्ष गई गये, तीसरा पक्ष (राजु) नहीं ॥६॥

वयास्य मन्दानिक्रमेघशस्त्रः सौदामिनीकुरङ्क्तमपिङ्काश्रः । विनारमवर्षाशनिपातदोषैः काले च देशे प्रववर्षे देवः ॥ ७ ॥

उसके राज्य में मन्द पबन छोर गर्जन से युक्त सोदामिनो रूप कुएरक से मिरिटत देव (इन्द्र) ने, बज्रास एवं धरम ग्रेष ने रहित वर्षा उचित देश काल में की 11011

हरोह सस्यं फलवश्यर्तु तदाऽकृतेनापि कृपिश्रमेण। ता एव चास्पीपप्रयो रसेन सारेश चैनाभ्यपिका वभृतुः॥ ८॥

उस समय विना अस के भी कृषि फलबुक्त मान्य समय पर उत्पन्न हुआ। उस राजा के लिये वे दी भ्रीपवियाँ श्राविक दम एवं सार (पीष्टिक सम्ब ) से सम्बन्त हुई ॥=॥

शरीरसन्देहकरेऽपि काले संप्रामसंगर्द इव प्रवृत्ते । स्वस्थाः सुर्वा चैव निरागर्यं च प्रजित्तरे कालवरीन नार्यः ॥ १ ॥

संग्राम के शंवपं की भांति शरीर के लिये सन्देह (मृत्यु ) कारक प्रसवकाल काने पर भी कियों ने स्वस्य रहकर संशासमय सुलपूर्वक चिना किसी रोग के प्रसव किया ॥६॥

पृथन्त्रतिभ्यो विभवेऽपि गर्हो न प्रार्थयन्ति स्म नराः परेभ्यः । अभ्यक्षितः स्हमधनोऽपि चार्यस्तवा न कव्विद्विमुको चमूब ॥ १० ॥ च वियो (बोद भिच्छो ) को खोरकर दूसरे कोशो ने अपना धन द्योग होने पर भी किसी से याचना नदी की तथा आर्थ गण क्रम ( भोड़ा ) धन होने पर भी, माँगे बाने पर विमुख नहीं हुए ।।१०।।

नागीरको बन्धुषु नाष्यदासा नैवाजको नासृतिको न हिसाः। भासीसदा कक्षन तस्य राज्ये राज्ञो यथातेरिक नाहुवस्य ॥ ११ ॥

नहुष के पुत्र स्थाति के समान उस राजा के राज्य में बन्धुओं का अनी-दर करने बाला तथा अवाता, अवती, मिष्याबादी एवं हिसक कोई नहीं था।। ११ ॥

उद्यानदेवायतनाश्रमाणां कृपप्रपापुष्करिणीवनानाम् । चकुः क्रियास्तत्र च धर्मकामाः प्रत्यज्ञतः स्वर्गीमवीपक्षप्रय ॥ १२ ॥

धर्मामिलापी लोगी ने नाचात् स्वयं के समान समस्त्रहर, उसके राज्य में उचान, देवमन्दिर, ब्राधम, कुबा, पीसरा तालाव व उपवन बनाये एवं शुभ कार्य किये ॥ १२॥

मुक्तक दुर्भिचमयामयेभ्यो इष्टो जनः स्वर्ग इवाभिरेमे । पत्नी पतिर्वा महिषी पति वा परस्परं न व्यभिचेरतुत्र ॥ १३॥

दुर्भित और रोग के मन से रहित लोग प्रसन्न एवं स्वर्शीय मुख से मुखी ये। पाँठ ने पत्नों के प्रति तथा पत्नों ने पति के प्रति कोई विरुद्ध आचरणा नहीं किये।। १३।।

कश्चित्सिपेने रतये न काम कामार्थमय न जुगोप कश्चित्। कश्चितनाथ न चचार धम धमाय कश्चिम चकार हिंसाम्॥ १४॥

इस्टियन्त्रिके लिये किसी ने काम का केवन नहीं किया, भीग के लिये किसी ने घन की रक्षा नहीं थी, किसी ने घन के लिये घमांचरण नहीं किया और न किसी ने घम के लिये हिया को ॥ १४ ॥

स्तेवादिभिआप्वरिभिश्च नष्टं स्वस्थं स्वच्छं परचक्रमुक्तम् । चेमं सुभिन्नं च वभुव तस्य पुरानररयस्य वर्षेव राष्ट्रम् ॥ १४ ॥

धार्यीन काल में अनरस्य के राज्य की भाँति उत्तका राज्य कीर, राजु आदि से रहित, स्वस्य एवं विदेशी शासन से मुक्त, स्वतंत्र, मुक्ती एवं धन-भान्य से परिपूर्ण या ॥१५॥ तदा हि तजन्मनि तस्य राज्ञो मनोरिवादित्यसुतस्य राज्ये। चचार ह्यां: प्रग्ननाश पाप्मा अञ्चाल धर्मः कलुपः शशाम ॥ १६॥ स्यं-पुत्र मनु के राज्य को तरह उस राजा के राज्य में उस बालक के बन्म-काल में ह्यां का संचार हुआ, पाप का नाश हुआ, पार्म प्रकालित हुआ। एवं कलुपता मिट गईं॥१६॥

एवंविधा राजकुलस्य संपत् सर्वार्थसिद्धिश्च यतो बभूव। ततो तृपस्तस्य सुतस्य नाम सर्वार्थसिद्धोऽयमिति प्रचके ॥ १७॥ विश्वके कम के कारण इस प्रकार राजकुल को ऐसी सम्पत्ति एवं सर्वार्थ सिद्धि हुई श्वतः राजा ने उस शासक का नाम 'स्वार्थ सिद्ध' ऐसा राजा ॥१०॥

देवी तु माया विव्धार्षिकस्यं ह्या विशालं तनयश्मावम् । जातं शह्यं न शशाक सोडुं ततो निवासाय दिवं जगाम ॥ १८ ॥ माया देवी क्यमे पुत्र का देवाँगं सहश विशाल प्रभाव देखकर (हृदय में ) उत्तव हुएं को न सम्झल सबी प्रता निवास के लिये स्वयं चली गई ॥१८॥

ततः कुमारं सुरगर्भकल्पं स्तेहेन भावेन च निर्विशेषम् । गाएष्वसा मानुसमयभावा संबधयामात्मजवद् षभूव ॥ १६॥ तब भावा के सहश्र स्वभाव बाली भौती ने विशेष प्यार एवं भाव से वर्गे पुत्र को भौति उस देवतुल्य बालक का पालन-पोपण् किया ॥११॥

वतः स नालाकं इवोव्यस्यः समीरितो बहिरिनानिकेन । क्रमेण सम्यक्त्रुघे कुमारस्ताराधिपः पत्त इवावमस्के ॥ २०॥

तन वह शलक, उद्धानल पर उदित सूर्य की भांति, बायु से भेरित अग्नि के समान, गुक्त पद्म के चन्द्रमा को तरह कमराः बद्ने लगा ॥२०॥

ततो महार्हाणि च चन्चनानि रत्नावलोश्चीपधिभिः सगर्भाः ।

स्नप्रयुक्तान् रयकांश्च हैमानाचिकरेऽस्मै सुहृद्दालयेग्यः ॥ २१ ॥

तव मित्रो के बरो से उस बालक के लिये उपहार के रूप में निम्न प्रकार
की बस्तुण आने सभी यथा—बहुमूलर चन्दन, श्लीपपिषुक्त भीतियों की

मालाः, स्वर्थं के बने दुण होटे छोटे पहायुक्त रथ ॥२१॥

वयोऽनुरूपाणि च भूषणानि हिरयमयान् हस्तिमृगाश्वकांश्च । रयांश्च गोपुत्रकसंप्रयुक्तान् पुत्रीश्च चामीकररूप्यचित्राः ॥ २२ ॥

अवस्था के अनुकृत अलङ्कार, स्वर्ण के बने हुए छोटे छोटे हाथी, पशु, घोड़े, बहुके तुते हुए रथ. रवत-स्वर्ण से निर्मित चित्र-विचित्र पुतलियाँ ॥२२॥

एवं स तैस्तैविषयोपचारैर्वयोऽनुरूपैठपचर्यमाणः । बालोऽप्यबालप्रतिमो वभूव धृत्या च शौचेन घिया श्रिया च ॥ २३ ॥

इस प्रकार वह बालक अवस्था के अनुकूल उन समस्त विषयों के उपचार से सेवित होने पर भी, धैर्व, पवित्रता, बुद्धि एवं वैभव से श्रीद के समान प्रतीत होता था ॥२३॥

वयश्च कीमारमतीत्य सम्यक् संत्राप्य काले प्रतिपत्तिकर्म । द्यात्पेरहोभिवंडुवर्पगम्या तमाह विद्याः स्वकुलानुरूपाः ॥ २२ ॥

उसने कुमार अवस्था को विताकर (उचित) समय में उपनयनादि संस्कार से विधियन् सुसंस्कृत होकर बहुत वर्षों में शीली जाने वाली अपने कुल के अनुकृष विध्या भोड़े दिनों में ही सील ली ॥२४॥

नैःश्रेयसं तस्य तु भव्यमर्थं भुत्वा पुरस्तादसितान्मट्रपेः । कामेषु सङ्गं जनयांवभूव वनं न यायादिति शाक्यराजः ॥ २४ ॥

श्रासित महर्षि से पहिले ही उत्तका भविष्य 'मोच-प्राप्ति' सुनकर, यह बन को न वावे-- अतः शाक्यराव ने उसकी धासांक विषयों में उत्तक भी ।।२५॥

कुलात्ततोऽस्मे स्थिरशीलयुक्तात्सार्थ्या वपुर्ही विनयोपपन्नाम् । यशोधरा नाम यशोविशालां वामाभिधानां श्रियमाजुहाव ॥ २६ ॥

तब स्थामी शील से जुक्त कुल से साखी, सुन्दर शरीर, लजा विनय से उपपन्न एवं निशाल यश वाली वशीषधा माम की कन्या की, जो कि कियों में लक्ष्मी सहश थी, उस ( राजकुमार ) के लिये बुलाया ॥२६॥

विद्योतमानो वपुषा परेश सनत्कुमारप्रतिमः कुमारः । सार्थं तथा शाक्यनरेन्द्रबध्वा शक्या सहस्राच इवाभिरेमे ॥ २७ ॥ श्वस्थात मुन्दर सरीर में देदीप्यमान सनत्कृतार के गहरा उस रावकृतार ने उस शावप नरेन्द्र की वधू के साथ, इन्द्राणों के साथ इन्द्र मी माँति, रमण किया ॥२७॥

किञ्चित्मनःशोभकरं प्रतीपं कथं न परयेदिति सोऽनुचित्त्य । बासं सृपो स्यादिशति स्म तसौ हर्स्थोदरेष्येव न भूप्रचारम् ॥ २८ ॥

'मन को चुभित करने वाला कोई प्रतिकृत हरव, ( कुमार ) किसी तरह न देश सके' ऐसा विचार करके वह तुप उस कुमार के लिये, महल के खन्दर हो रहने की खाता देता था, बाहर धूमने की नहीं ।। १८॥।

ततः शरत्तोयद्पार्ड्रेषु भूमी विमानेष्वित्र रंजितेषु । हर्म्येषु सर्वर्तुसुखाअयेषु स्नीणासुदारीविजहार तूर्वे। ॥ २१ ॥

तन शरकालीन मेघ के सदश शुभ्र पृथ्वी पर उतरे हुए स्वशीय विमान के तुल्य सर्वदा मुख देने वाले महलों में, श्रियों के मनोरम त्यें वीया आदि बाद से विहार करने लगे ॥१६॥

> क्लैर्डि वामीकरवद्धकचैनीरीकरामाभिहतैम् वृङ्गेः । वराप्सरोनृत्यसमैश नृत्यैः कैलासवचद्भवनं रराज ॥ ३०॥

स्वर्थों से मदे मध्यवाले तथा क्षियों के कराम से वकावे गये मध्य ध्वनित मुद्दक्षों से एवं केष्ठ ग्रम्तराग्रों के जुत्य से वह भवन कैलाश-सहश सुशोभित हुआ ॥३०॥

> वाग्निः कलामिलंलितेश हावेर्मदेः ससेलेर्मधुरेश हार्सः । तं तत्र नार्यो रमयास्वभ् वुर्श्वृविज्ञितेरधीनरीणितेश ॥ ३१ ॥

मधुर-वाणी से, लांतित क्लाओं (कींदाओं ) से, मतवाले दाव नावी से कोंदायुक्त मधुर दास्य से क्योंग्नीलित भूमेंग बढाक से बुवतियों ने इसे वहाँ रमावा ।।३४॥

ततः स कामाश्रयपरिङ्वाभिः स्त्रीमिग्रं हीतो रविककेशाभिः । विमानप्रद्यान्न मही जनाम विमानप्रसादिव पुरुयकमा ॥ ३२ ॥ तम काम-कला में पविद्यत, रितेकोना में कर्वश (टट् ), जिसी द्वारा कैसाबे गरे राजकुमार, राजधासाद से भूमि पर उसी तरह नहीं उतरे बैसे पुष्पारमा स्वर्ग से नीचे नहीं खाते ॥३२॥

नृपस्त तस्यैव विज्विहितोस्तद्भाविनार्थेन व चोद्यमानः। शमेऽभिरेमे विरशम पापाद भेने दर्भ संविवमान साभून्।। ३३॥ राजा तो त्रशी की वृद्धि के लिये उनकी माथी भाषना से प्रेरित होकर शम में प्रसन्न हुआ, पाप से विज्ञल हुआ, दम का सक्तम्ब लिया तथा उनने

शाधुश्ची को चन दिया ॥ । १॥ नाधीरवत्कामसुखे ससङ्जे न संररक्जे विषमे जनन्याम् । स्रुत्येन्द्रियारवांश्चपतान्विज्ञित्ते वन्यू श्च पौरांरच गुर्गीर्विगाय ॥ ३४ ॥

वह अभीर पुरुष को तरह विषय-सुल में झासक नहीं हुआ, खियों में (उनका) अनुस्थित अनुसाग नहीं हुआ। उनने पैये से, चपल पोड़ों की तरह इन्द्रियों को वस में किया तथा सुबों से बन्धुवर्ग एवं पुरवासियों को जीत लिया ॥३४॥

नाष्ट्रेष्ट दुःखाच परस्य विद्यां ज्ञानं शिवं यनु तद्व्यगीष्ट । स्वाभ्यः प्रजाभ्यो हि यथा तथैव सर्वप्रजाभ्यः शिवमाशशंसे ॥ ३५ ॥

दूसरों के दुग्त के लिये ( उसने ) विचा-आदि नहीं मीली आपित सुल देनेदाले पवित्र शान का अध्ययन किया। अपने समें पुत्र की मॉलि सम प्रवासी के लिये सुल की कामना की ॥३५॥

भं भासुरं चाङ्गिरसाधिदेवं यथावदानचं तदायुधे सः। जुहाव हृटयान्यकुरो कृशानी ददी द्वितेभ्यः कृशनं च गारच॥ ३६॥

उसकी दोवांपु को कामना छे राजा ने शुरू क्रांब देव युक्त महत्त्वक की विभिन्नत् पूजा की, प्रज्वलित व्यप्ति में आहुति दो तथा शासकी को गाम एवं स्वर्ण दिये ॥६६॥

सस्ती रारीरं पवितुं मनरंत तीयोन्युभिरचैव गुणान्युभिरच । वेदोपदिष्टं सममात्मजं च सोमं पपी शान्तिमुखं च हार्दम् ॥ ३७ ॥ शारीर-गुद्धि के लिये तीयों के जल में तथा मन की पवित्रता के लिये गुवाक्य जल में स्नान किया। वेद-विद्वित सोम रस के साथ-साथ अपने से ही उत्पन्न हार्दिक शास्ति-सुल का पान किया।। १७।।

सान्त्वं वभाषे न च नार्थवराञ्जजन्य तत्त्वं न च विश्रियं यत्। सान्त्वं शक्त्वं परुषं च तत्त्वं हियाराकज्ञात्मन एव वक्तुम्॥ ३८॥

(वह) साल्व (प्रिय बचन) बोला किन्तु ययार्थ ही बोला, व्यथं नही. सत्य बचन बोला किन्तु स्विय सत्य नहीं बोला। स्वपना भी प्रिय सासत्य एवं कटु सत्य लखा से नहीं कह सका ॥३८॥

इप्टेब्बनिष्टेषु च कार्यवस्तु न रागद्याश्रयतां प्रपेदे। शिवं सिपेवे व्यवहारशुद्धं यहां हि मेने न तथा यथा तत्॥ ३६ ॥

कार्य करने वालों में, चादे वे इष्ट किये हो या आनिष्ट किये हो, राग-हैय नहीं किया। व्यवहार (शब्य-शासन) में बन्यायाकारी निर्माय संपायक को उतना महत्त्व नहीं दिया वितना व्यवहार (न्याय) को ॥३६॥

व्याशायते चाभिगताय सद्यो देवाम्बुभिस्तपंमचेन्द्रिद्दिष्ट । युद्धारते युत्तपरश्वयेन डिड्द्पंसुदृष्ट्चमवेभिदिष्ट ॥ ४० ॥

श्राणा लेकर आये हुए, की प्यान की तत्काल दानकर कल से छेदा। देशों के उद्धत शहकार की शुद्ध के बिना हो छदाचारकर्था कुठार से छेद दिया। ४०॥

एकं विनिन्ये स जुगोप सप्त सप्तेव तत्याज ररत पञ्च। प्राप त्रिवर्ग बुबुधे त्रिवर्ग जहाँ द्विवर्ग प्रजही द्विवर्गम् ॥ ४१ ॥

एक ( मन ) की वश में किया, सात ( धानुझी ) को रचा की, सात ( मलो ) का परित्याग किया, पाँच ( तत्त्वों ) को रचा को, जिवमें ( घर्म, अर्थ, काम ) को प्राप्त किया, जिवमें ( शतु, मित्र, उदासीन ) को समभग्न, दिवमें ( नीति-अनीति ) को समभग्न तथा दिवमें ( काम-कोष ) को त्यागा ॥४१॥

कृतागसोऽपि प्रतिपाश वध्यान्नाजीघनन्नापि रुवा वदर्श । ववस्य सान्त्वेन फलेन चैतांस्यागोऽपि तेषां श्रन्थाय रष्टः ॥ ४२ ॥ अपराधिओं को प्रासदकड निर्ह्मपत करके भी प्रासदकड नहीं दिया तथा कोध से भी नहीं देखा (अपित् ) उनको सालवना रूप कत से बॉसा (शान्ति की शिखा दी) (साम ही) उनको क्षोदना भी अन्याय समस्ता ॥४२॥

आधांवयचारीत्परमञ्जतानि वैराज्यहासीचिरसंभृतानि । वशांसि चापद् गुणगन्धवन्ति रजांस्यहार्थीन्मलिनीकराणि ॥ ४३ ॥ व्युपि-सम्बन्धित परम (पवित्र ) बतो का पालन किया, विरसंचित वैरो को त्याया, गुण कप गन्धवान् यश प्राप्त किया तथा मिलन करने वाली रजोहिन को छोडा ॥४३॥

न चाजिहीपींद्रिलिसप्रवृत्तं न चाचिकीपींत्परवस्त्वभिष्याम् । न चाविवचीद् द्विपतासधर्मं न चाविवचीद्धृदयेन सन्युम् ॥ ४४ ॥ प्रवाद्यो से खाँचक कर लेना नहीं चाहा, पराई वर्त्त हरने की हच्छा नहीं की, शबुको का भी खपमें (पाप) व्यक्त करना नहीं चाहा छोर इदम से क्षेत्र वहन करना नहीं चाहा ॥४४॥

नस्मिस्तथा भूमिपती प्रवृत्ते भृत्याश्च पौराश्च तथैव चेरुः । शामात्मके चेतसि विप्रसन्ते प्रयुक्तयोगस्य यथेन्द्रियाणि ॥ ४४ ॥

उस राजा का ऐसा बानरण होने पर उसके सेवकों ने तथा प्रस्वासियों ने भी बैसा हो बानरण किया बैसा योगयुक्त आणी के निर्मल शान्त चिछ में इन्द्रियों भी उसके अनुकृत हो जाती है। । ४५।।

काले तत्रक्षारुपयोधरायां यशोधरायां स्वयशोधरायाम् । शौद्धोदने राहुसपत्नवक्त्रो जज्ञे सुतो राहुल एव नाम्ना ॥ ४६॥

तब मुन्दर स्तन बाली एवं ध्याने यशक्य पुत्र को घारण करने वाली यशोधरा से शुद्धोदन के पुत्र को राहु के शबु (चन्द्रमा ) के समान मुखवाला पुत्र उत्तल हुआ, जिसका नाम भी राहुल हो हुआ ॥४६॥

श्रथेष्टपुत्रः परमप्रतीतः कुलस्य बृद्धि प्रति भूमिपालः। यथैय पुत्रप्रसन्ने ननन्द् तथैय पौत्रप्रसन्ने ननन्द् ॥ ४७॥ तब पुत्र प्रिय राज्य को वस के विस्तार का पूर्ण विश्वास तुन्ना, तथा विस्त प्रकार पुत्र के जन्म ने प्रसन्नता हुई थी उसी सरह पीत्र बन्म से भी प्रसन्नता हुई।

पुत्रस्य में पुत्रगतो समेव स्तेहः कर्च स्थादिति जातहर्षः। काले स तं तं विविधाललस्ये पुत्रप्रियः स्वर्गीमवाकवज्ञन्॥ ४८॥ 'मेरे ही समाग मेरे पुत्र को भी अपने पुत्र में प्रेम होने —' इस प्रथसता से उस पुत्रप्रिय सवा ने प्रथानम्य तत्त्तत् धर्मका आवस्य किया मानो

स्वमं पर चट्ने की इच्छा कर रहा हो ॥४८॥

स्थित्वा पांच प्राथमकत्पिकानां राजधेभागां वशसान्वितानामः । शुक्तान्यमुक्त्वाणि तपांस्यतम् यद्गेरव हिसारहितैरवष्ट् ॥ ४६ ॥ स्था युग के गीनिमान् श्रेष्ठ राजाशों के मार्ग ( ब्राव्यस्म ) में स्थित होकर उसने बक्तो की दिना कोडे तप किया एवं विधानदित वशी से पूजन किया ॥४६॥

अजाज्विक्षष्टाय स पुरुवकर्मी नृपिषया चैव तपःश्रिया च । कुलेन वृत्तेन थिया च वीप्रस्तेनः सहस्रांग्रुरिवोस्सिस्खुः ॥ ५० ॥

प्रथकमां वह राजा राज जदमां एवं तपस्या के तेज में अव्यक्तित हुआ, तथा अपने उत्तवल कुल, आचरण एवं बुद्धि से प्रदीप्त हुआ मानी सूर्य के समान तेज फैलाने को इच्छा कर रहा हो ॥५०॥

स्वायंभुवं चार्विकमचेंबित्वा जनाप पुत्रस्थितये स्थितश्रीः। चकार कर्माणि च दुष्कराणि प्रजाः सिमृद्धः क इवादिकाले ॥ ४१ ॥

स्थिर लड़मी बाले उस राजा ने पूज के स्थायी जीवन के लिये पूर्व स्वयम को पूजा करके जब किया, तथा जुग के आदि ने प्रवाकों की सुष्टि करने भी इच्छावाले जहां। के समान दुष्कर कर्म (तथ) किया ॥५१॥

तत्याज शस्त्रं विममशं शास्त्रं शमं सिपेवे नियमं विपेहे । वशीय कश्चिद्विपयं न भेजे पितेब सर्वान्विपयान्द्रशं ॥ ५२ ॥

उसने शक्त का परित्याम किया, शास्त्र का जिन्तम किया, सम का स्थम किया, मियम का पालन किया, जिलेन्द्रिय के समान कियो जिएय भौग का उपमोग नहीं किया ( खिरातु ) पिता के समान हो सब विषय ( राज्य ) की देना जनाया ॥५३॥ बभार शब्दं स हि पुत्रहेतोः पुत्रं कुनार्थं यशसे कुलं तु । स्वर्गाय शब्दं दिवसात्महेतोर्धगोर्थमात्मस्थितिमाचकाङ्ग् ॥ ४३ ॥

इस राज्य ने एक के लिये राज्य बहन किया, बंध के लिये पृत्र का पालन किया, परा के लिये कुल की रज्ञा की, स्वर्ग के लिये शब्द (बेद) का खर्मायन किया तथा खपने लिये स्वर्ग की खीर धर्म के लिये खपने बाने की इच्छा को । प्रदेश।

एवं स धर्म विविधं चकार सद्भिर्तिपातं श्रुतितस्य सिद्धम् । हच्ह्वा कथं पुत्रमुखं सुतो मे वर्न न यायादिति नावमानः ॥ १४ ॥

इस सरह राजा ने सरपुष्यों हारा सेथित एवं बेद-प्रतिपादित विविध धर्मी का सेबन (आनुष्टान ) किया । पुत्र का मुख देखकर वह प्रार्थना थी कि मेरा पुत्र किसी प्रकार बन न जावे ॥ १४॥

रिरिज्ञपन्तः श्रियमात्मसंस्थां रज्ञान्त पुत्रान् मुनि भूमिपालाः। पुत्रं नरेन्द्रः स तु धर्मकामो ररज्ञ धर्माद्विपयेषु मुख्यन्॥ ५४॥

पृथ्वी पर राजा लोग पुत्र की स्वा इसलिये करते हैं कि यह इमारी राज्यश्री की रचा करेगा। कित इस प्रमातमा राजा ने घर्म से विषयों का त्यान करते हुए 'इससे घर्म की रचा होगी' इस क्रमिलाया से अपने पुत्र की रचा की। बनमनुपमसत्त्वा बोधिसत्त्वास्तु सर्वे विषयसुखरसज्ञा जग्धुरुत्पन्नपुत्राः। ब्रात उपजितकर्मा रूडमृलेऽपि हेती स रतिसुपासपेन्ने बोधिमापन्न यावत्॥

> इति श्री अरवघोपकृते पूर्वेबुद्धचरितमहाकाश्ये अन्तःपुरविद्यारी नाम दितीयः नर्गः

अनुपम स्वभाव वाले बोजिसत्त, समस्त विषय-मुखों का रसास्तादन कर. पुत्र होने पर बन को गये। किन्तु कर्म शेष रह जाने के कारण (वन जाने का हेत्) कट मूल (इट कारण) पुत्र का पुत्र (पीत्र) उत्पन्न होने पर भी बुद्धत्व प्राप्ति तक वह राजा पुत्र ने प्रेम करते रहे ॥४६॥

यह पूर्वेनुद्धचरितमहाकाञ्य में अन्तःपुरविद्वार नामक द्वितीय सर्गे समास हुआ।

## अथ तृतीयः सर्गः

#### संवेगोत्पत्तिः

#### संवेग-उत्पत्ति

ततः कदाचिन्छदुशाद्वलानि पुंस्कोकिलोन्नादितपादपानि । शुश्राव पद्माकरमविडतानि गीतैनियद्धानि स काननानि ॥ १ ॥

तव किसी समय उस सिद्धार्थ ने यन के सम्बन्ध में सुना कि कोमल नृत्यों ने सम्बन्ध हैं और वहाँ के बन्ध कोमलों की व्यक्ति से निनादित ( गुंकापमान ) है सथा कमलों के तालाबों से मुशोभित गीत से निवद है ॥ १॥

शुत्वा ततः स्त्रीजनबल्लसानां मनोज्ञभावं पुरकाननानाम् । बहिःश्रयाणाय चकार युद्धिमन्तगृहे नाग इवावरुद्धः ॥ २ ॥

तब क्रियों के विय नगर के उद्यानों की मुन्दरता मुनकर वर के सन्दर बैंचे हुए हाथों के समान रावकुमार ने बाहर बाने की इच्छा की ॥२॥

ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्य मनोरयस्य। स्नेड्स्य शहरया वयसरत्र योग्यामाहापयामास विहारयात्राम् ॥ ३॥

तव पुत्र नामक उत्त राजकुमार के मतोगत भाव जानकर प्रेम, सद्मी एवं अवस्था के योग्य वन-विदार वाचा की आजा दे दी ॥३॥

निवर्वयामास च राजमार्गे संपातमार्वस्य प्रथम्बनस्य । मा मृत्कुमारः सुकुमारचित्तः संविग्नचेता इति मन्यमानः ॥ ४॥

क्षेमल वित्तवाले राजकुमार के मन में संवेग (वेराम्य) न हो बावे, इस विचार से राजमार्ग में रोगादि ने पीकित बन्य लोगों का बाबागमन रोक दिया ॥४॥

प्रस्यङ्गर्डीनान्विकलेन्द्रियांक्य जीणीतुरादीन कृपर्गाध्य दिखु । ततः समुत्सार्य परेण साम्ना शोभां परां राजपश्रम्य चकुः ॥ ४ ॥ तव राज-कर्म-सारियों ने राजपण से खड़दीनों, इन्द्रियहीनों, इद्धों, रोगियों एवं गरीव जनों को पर शान्ति से इटाकर मार्ग को बहुत सजाया ।।॥।

ततः कृते श्रीमति राजमार्गे श्रीमान्विनोतानुचरः कुमारः । श्रासादपृष्ठादवतीर्थं काले कृताभ्यनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत् ॥ ६ ॥

तद राज-पथ मुशोभित हो जाने पर राजकुमार राजा की आशा पाकर मुन्दर एवं नम्न क्षेत्रकों के साथ राजमहल से उतरकर समय पर राजा के निकट गया ॥६॥

श्रमो नरेन्द्रः सुतमागताशुः शिरस्युपात्राय चिरं निरीच्य । गच्छेति चाजापयति स्म वाचा स्तेहान्त चैनं मतसा गुमोच ॥ ७ ॥

खनन्तर, बेमाश्रु बहाते हुए, राजा ने कुमार के सिर की चूमकर चिर-काल तक देखकर 'आओ' ऐसे चजन से आजा देवी किन्तु बेमवश उसकी मन से नहीं बोड़ा ॥॥॥

ततः स जाम्बूनदभाष्डसृद्धियुं कं चतुर्भिर्निभृतैस्तुरङ्गैः। द्यक्लीबविद्यक्कुचिरश्मिधारं हिरयमयं स्थन्दनमारुरोह्।। दः॥

सब बह कुमार स्वर्ण के काभूषयों से कलंकत, सुरिश्चित चार करने से संयुक्त सुवर्णमय रथ पर सवार हुका विस्का सार्गय भीर कुराल कतुरक्त था ॥=॥

ततः त्रकीर्णोञ्ज्यलपुष्पनालं विषक्तमाल्यं प्रचलत्पताकम् । मागं प्रपेदे सहशानुयात्रश्चनद्रः सनस्त्र इवान्तरित्तम् ॥ १ ॥

तब आकाश में नस्त्रों सहित चन्द्रमा के समान वह राजकुमार योग्य सहचरों के नाथ उस मार्ग में बाबा जहाँ शुक्त पुर्त का जान सा विद्या हुआ था, मालाएँ लटक रही थी एवं पताकाएँ फहरा रही थी ॥९॥

कीत्इलात्स्फीततरैश्च नेत्रैनीलोप्तलाधीरिय कीर्यमाणम् । शनैः शनै राजपयं जगाहे पौरैः समन्ताद्भित्रीक्षमाणः ॥ १०॥ उत्करतावश अत्यन्त विकस्ति अर्थनील कमल के समान पुरवानियों के नेव मानो विद्ये दूर ही ऐसे राजप्य पर, नगरवालियों के द्वारा जारी खोर से देखे गये कुमार ने शनैः शनैः प्रवेश किया ॥१०॥ तं तुष्टुतुः सौम्यगुरोन केचिद्रवन्दिरं दीप्तत्या तथान्ये। सौमुख्यतस्तु त्रिवमस्य केचिद्रपुल्यमाशंसिपुरायुषश्च ॥११॥

कुछ लोगों ने तसके शान्ति सुना के कारण उसकी प्रापंता की कुछ ने तेयस्वी के कारण बन्दना की, तथा कुछ ने सीन्दर्य सुना के कारण वियुक्त सम्पत्ति एवं दीवांयु को प्राप्तकाणा की ॥१४॥

निःस्त्य कुन्जाश्च महाकुतेभ्यो व्युहाश्च कैरातकवामनानाम् । नार्यः कृशेभ्यरच निवेदानेभ्यो देवानुयानध्वजवद्यसीमुः॥१२॥

भेड कुलो से कृत्वे और गरीब घरों से बीरात वामनों के छन्द ने तथा कियों ने निकलकर, इन्द्र की याता के स्वत्र की तगह उनको प्रगाम किया ॥१२॥

ततः हुमारः स्नलु गरुव्रतीति श्रुत्वा स्त्रियः प्रैष्यजनात्प्रवृत्तिम् । दिदृष्या इम्यंतलानि जम्मुर्जनेन मान्येन कृताप्रयनुव्वाः ॥१२॥ तव, 'कुमार जाते हैं' ऐसा यथार्थं कृतान्त संवक्षां से सुनकर, स्विधां मान्य बनो से खाला पाकर, देलने की इच्छा से, खटारियो पर बद् गई।१३॥

ताः ससकाद्वीगुणविध्नितारच सुप्तप्रवृद्धाकुललोचनारच । चृत्तान्तविन्यसाविमुषणारच कौत्ह्जनानिस्ताः परीयुः ॥१४॥।

कुल को शोधना के कारण करवनी सरकते से विष्त हो रहा था, कुछ के नेव तत्काल बोकर कमने से व्याकृत थे, कुछ ने वृत्ताना सुनकर सीध भूपना घारण किये और कीदहल वहा ने सब परदारहित एकत्र हा गई ॥१४॥

प्रासादसोपानतलप्रसादैः काञ्चीरवैन् पुरनिस्वनेश्च । विचाससन्त्यो गृहपद्तिसंधानन्योत्सवेगांश्च समाज्ञियन्त्यः ॥ १५ ॥

द्धत और सीट्यो पर पद-तस की स्थान से करवांमधों के स्वर एवं नृपुरी को नद्धार से वर के पातान् पांचा समृद को मयभीत करती हुई एवं एक दूसरे के नेग को तिरस्कृत करती हुई वहाँ गई ।।। पाः

कासाजिदासां तु वराज्ञनानां जातत्वराणामपि सोत्युकानाम् । गति गुरुत्वाजगृहविंशालाः भोणीरयाः पीनपवोधराश्च ॥१६॥ उरक्षितत तथा शीमता करनेवाली कुलश्रेष्ठ लियों के अपने ही विशाल निवम्ब तथा पूछु स्तर्नों ने गुक्ताके कारण उनकी गतिका अवरोध किया॥१६॥

शीम्नं समर्थापि तु गन्तुमन्या यति निजमाह यथौ न तूर्णम् । हिया प्रगल्भा विनिगृहमाना रहः प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ ७॥

एक अन्य की ने, वो कि शोम चलने में समर्थ थी, फिर भी अपनी गति शेक ली, शीम नहीं गई। ऋषिक लवाबती वह, एकांत में पहिने हुए भूषणों को लिपादी हुई, कही ॥१७॥

परस्परोत्पीडनपिरिडतानां संसद्सेचोभितक्रव्हजानाम् । तासां तदा सस्वनम्पर्णानां वातायनेष्वप्रशमो वभूव ॥ १८ ॥

परस्पर संघर्ष करती हुई पिएडीमृत हुई परस्पर संघड़ से कुरहल हिल रहे ये । जिनके भूपणों भी व्यक्ति गूँज रही थी उन कियों से उस समय बातायनी में बाशान्ति फैल गई ॥१८॥

वातायनेभ्यस्तु विनिःस्तानि परस्परायासितकुरहलानि । स्रीणां विरेजुम् खपङ्कजानि सक्तानि हर्म्येष्विव पङ्कजाति ॥ १९ ॥

परस्पर संपर्ध के कारण जिनके कुणडल दिल रहे ये ऐसी सियों के मुख-कमल वातायनों से बाहर निकल रहे थे। वे ऐसे शोभित हुए मानो प्रासादी मैं कमल खिले ही ।।१९॥

ततो विभानेर्युवर्तीकरालैः कौत्हलोद्चाटितवातयानैः। श्रीमत्समन्तान्तगरं वभासे वियद्विमानेरिव साप्सरोभिः॥२०॥

उस समय कीत्रल से जिनकी स्थिकियाँ लोल दी गई भी छोर जिनसे लियाँ फाँक रही भी उन महलों से शोमायुक्त नगर चारों छोर से ऐसा प्रतीत हुआ मानों अध्यराखों के विमानों से युक्त स्थर्ग हो ॥१०॥

वातायनानामविशालभावादन्योन्यगयदार्पितकुरुद्धलानाम् । मुम्तानि रेजुः प्रमदोत्तमानां बद्धाः कलापा इव पङ्कजानाम् ॥ २१ ॥ वातायनो के विद्याल न होने के कारण उत्तम स्थितं एक दूसरे के गयदस्थल पर कापने कुपदल रखे हुए थी । उनके मुख ऐसे शोधित हो रहे ये मानो कमल के विद्या पुन्हें हो ॥२१॥

३ बु० च०

तं ताः कुमारं पथि बीक्तमाणाः श्त्रियो वसुर्गामिव गन्तुकामाः । उद्योग्मुखारचैनमुवीक्तमाणा नरा बसुर्यामिव गन्तुकामाः ॥ २२ ॥ मार्ग में उत्त कुमार को देखती हुई वे जियाँ ऐसी प्रतीत हुई नानी वे पृथ्वी पर आने की इच्छा कर रहा ही और उन्हें देखते हुए उद्यं-मुख-पुरुष ऐसे प्रतीत हुए मानी बाकाश में बाने को इच्छा कर रहे हो ॥२२॥

ह्यू च तं राजसुर्त खियस्ता जाञ्चल्यमानं वपुषा श्रिया च । धन्यास्यमार्येति शनैरवोचव्युद्धे मैनोभिः खलु नान्यमावात् ॥ २३ ॥ सुन्दर शरीर और जन्मो से विमृष्ति उस रावकुमार को देलकर उन खियो ने खन्म माव रहित, शुद्ध मान से, 'इसको मार्गा घन्म है'—ऐसा धीरे से कहा ॥२३॥

श्रयं किल व्यायतपीनबातु रूपेण साज्ञादिव पुष्पकेतुः। त्यक्तवा थियं धर्ममुपेष्यतीति तस्मिन् हि ता गौरवमेव चक्रः ॥२४॥

सीन्दर्य से सावात् आमदेव के समान विशाल एवं स्थून मुनावाला यह कुमार लक्षी को दोककर धर्म को भास होगा, इस तरह उन्होंने उसमें गीरव ही बहाबा ॥२४॥

कीर्एं तथा राजपर्थ कुमारः पीरिविनीतैः शुचिधीरवेपैः। तस्पूर्वमालोक्य जहपे किञ्चन्मेने पुनर्भावमियात्मनश्च ॥ २५ ॥ पवित्र पर्व धीर वेपवाले नस्र नगरवासियों के व्यास राजमार्ग को वर्वप्रपम देखकर, वह कुछ प्रवत्त हुआ और उत्तने सपना पुनर्जन्य वा माना ॥२५॥

पुरं तु तत्स्वर्गीमश्र प्रहृष्टं शुद्धाविवासाः समवेद्य देवाः । जीर्यं नरं निर्मामरे प्रयातुं संचोदनार्थं चितिपात्मजस्य ॥ २६॥

गुडाधियां (देवगोनि विशेष) देवों ने उस नगर को स्वर्ग गुल्य प्रसन्त देखकर, उस राजकुमार को वन में जाने को प्रेरित करने के लिए एक इस पुरुष का निर्माण किया ।।२६॥

ततः कुमारो जरवामिमूनं हथ्या नरेभ्यः प्रवगाकृति तम् । ज्वाच सङ्गाहकमागतास्वस्तत्रैव निष्कम्पनिविष्टदृष्टिः॥ २७॥ त्य उस रावकुमार में श्रम्य लोगों से विश्वस्था श्राकृतियाला, वृद्धावस्था से वर्तर उसको, व्यानस्थ निश्चल दृष्टि से देखकर उसीमें स्तब्य होते हुए, बार्गि से कहा ॥२७॥

क एप भोः सूत नरोऽभ्युपेतः कैरोः सितैर्पष्टिविषक्तहस्तः। स्रूपंत्रतात्तः शिथिलानताङ्गः कि विक्रियेपा प्रकृतिर्पटच्छा ॥२८॥

है सत ! यह कीन मनुष्य आवा है ? सफेर केशों से युक्त, हायों में लाठों पकते हुए, भौदी ने आँखें टेकी हैं. शिथिलता के कारण शरीर मुका है। क्या यह विकार है अथवा स्वभाव या अनायान ऐसा हो गया है।।३८॥

इत्येषमुक्तः स स्थमरोता निवेदयामास नृपात्मवाय । संरक्षमप्यर्थमदोपदर्शी तैरेव देवैः कृतवुद्धिमोहः ॥ २१ ॥

ऐसा पूछे जाने पर उस रथ-नाइक ने राजकुमार के लिये गृप्त बात भी बता दो । उन्हों देवों ने उसकी मुद्धि में भी मीड कर दिया था खता इसमें दोप नहीं देखा ॥२६॥

रूपस्य इन्त्री त्यसनं वलस्य शोकस्य योनिर्नियनं रतीनाम्। नाशः स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेषा जरा नाम यरीप भगनः॥ ३०॥ कम को नष्ट करनेवाली, वल के लिए विश्वति स्वरूप, शोक की बननी, खानन्द का काल, स्मृति का नाश एवं इन्द्रियों का रातु, यह वस ज्ञवस्या है, विश्वते इसे तोड़ डाला है।॥३०॥

पीतं हानेनापि पयः शिशुत्वे कालेन भूयः परिस्वित्रसुर्व्याम् । क्रमेण भूत्वा च युवा वपुष्मान् क्रमेण तेनैव जरामुपेतः॥ ३१॥

इसने ी वाल्यावस्था में दूच पिया, किर समय पाकर पृथ्वी पर सरककर गमन किया। कमराः सुन्दर सुवा होकर, उसी कम से वृद्धल को प्राप्त हुआ है ॥३१॥

इत्येवमुक्ते चिताः स किब्बिद्राजात्मजः स्विभिदं बमापे। किमेप दोषो भविता ममापोत्यस्मै ततः सार्राधरभ्युवाच॥ ३२॥ ऐसा करे जाने पर उस राजकुमार ने कुछ नाकित होकर सार्थ्य में पूछा कि क्या यह दोप मक्ते भी होगा ? तब नार्थ्य ने उससे कहा ॥३२॥

षायुष्मतोऽप्येष वयःप्रकर्यो निःसंशयं कालवशेन भावी । एवं जरां रूपविनाशयित्रीं जानानि चैथेच्छति चैव लोकः ॥ ३३ ॥

यह ब्रह्मसभा कालवशाल् निश्चित रूप से आयुष्मान आपको भी अवस्थमभावी है। इस रूपविनाशिनो अवस्था को लोग बानते भी है और चाहते भी है।।३३।

वतः स पूर्वारायशुद्धवृद्धिविस्तीर्शकलपाचितपुरयक्तमी।
श्रुत्वा जरां संविधिजे महात्मा महारानेवींपिमवान्तिके गीः ॥ ३४ ॥
तब पूर्व को वासना से शुद्ध बुद्धिवाला बनेक कराते है, विश्वका पुरुष
कर्म संवित इत्या है — ऐसा वह महात्मा, बरा को चुनकर वैसे ही ठिइन्त
हुक्या वैसे समीप में महावज्ञ का राज्य सुनकर गाम व्याक्तल होती है ॥३४॥
निःश्वस्य दीर्घ स्वशिरः प्रकम्प्य तस्मिश्च जीर्से विनिवेश्य चन्नः ।
तां चैत्र हष्ट्वा जनतां सहर्षा वाक्यं स संविग्न इतं जगाद ॥ ३४ ॥

दीयं सात लेकर, भापना शिर क्याकर उसी हृद्ध में दक्षि लगाकर उस भनता को प्रसन्न दी देखकर उद्धिन होते हुए, उसने इस प्रकार कहा ॥३५॥

एवं जरा हन्ति च निर्विशेषं स्मृति च रूपं च पराक्रमं च । न चैव संवेगमुपैति लोकः प्रत्यचतोऽपीटरामीचमागाः॥ ३६॥

इस प्रकार स्मृति रूप एवं पराक्रम को निःशोप रूप ने ( वह ) वृद्धावस्था नष्ट करती है तथा प्रत्यक्ष ऐसा देखते हुए भी लोग संवेग को प्राप्तनही होते ।

पवं गते स्त निवर्तयाश्वान शीव गृहाएयेव भवान्त्रयातु । क्वानभूमी हि कुतो रतिमें जराभये चैतसि वर्तमाने ॥ ३७॥ वर्ष कि ऐसा होता है, तो है दत ! स्रशों को लीटाओं ! श्राप शीव वर को हो चलें । बरा का भव चित्त में रहते हुए कुक्ते उपान भूमि में सुख कहाँ र से मिलेगा ॥१७॥ श्रवाक्रया भर्तसुतस्य तस्य निवर्तयामास रथं नियन्ता। ततः कुमारो भवनं तदेव चिन्तावशः शृन्यमिव प्रपेदे॥ ३८॥ तव सार्याय ने उस राजपुत्र की भ्राज्ञा से रथ को लौदाया। तब कुमार चिन्तावश शृन्य की तरह उसी भयन में पहुँचा॥३८॥

यदा तु तत्रेव न शर्म लेमे जरा जरेति प्रपरीचमाणः। ततो नरेन्द्रामुमतः स भृयः कमेण तेनैव बहिर्जगाम ॥ ३६॥

वर 'बरा करा' ऐसे परीक्ष का चिन्तन करते हुए उसने शान्ति नहीं पाई तक राजा की बाजा से पुनः उसी कम से बाहर गया ॥१६६॥

व्यथापरं व्याधिपरीतरेहं त एव देवाः समृजुर्मनुष्यम् । हृष्ट्रा च तं सार्धिमाबभावे सीद्वोदनिस्तद्रगतदृष्टिरेव ॥४०॥

जनन्तर व्याधिवस्त शरीर वाले दूसरे मनुष्य को उन्हीं देवी ने धनाया। उसे देखकर शुद्धोदन-पुत्र उसी में डाँछ लगाए हुए सार्यंथ से बोला।।४०।। स्थूलोदरः श्वासचलच्छरीरः सस्तांसबाहः क्रशपाग्डुगात्रः। ज्यन्वेति वाचं करुणं जुवाणः पर्र समाधित्य नरः क एपः।।४१।।

विसका उदर बदा हुआ है, स्वास से शरीर कम्प हो रहा है. स्टन्थ और सुवाप टीलो पड़ी है, देह दुवेल एवं पीला पड़ गया है, दूसरे का आश्रव सोकर दुमेंलत स्वर में "माँ! माँ!!" चिल्ला रहा है—यह कीन है ॥४१॥

ततोऽत्रवीत्सार्यथरस्य सीम्य घातुप्रकोपप्रमवः प्रवृद्धः । रोगाभिधानः सुमहाननर्थः शक्तोऽपि येनैप कृतोऽस्वतन्त्रः ॥ ४२ ॥

"ह सीम्य ! रसादि बात के प्रकाप ने बदा हुआ यह रोग नामक महान् अनर्थ है, जिसने इस समये की भी पराणीन कर दिया है"—इस प्रकार तक उस सार्थि ने कुमार से कहा ॥४३॥

इत्य्चिवान् राजसुतः स भूयस्तं सातुकस्यो नरमीचमाणः। अस्येव जातो प्रथमेष दोषः सामान्यतो रोगभयं प्रजानाम् ॥४३॥ उस पतुष्य को अनुकरणा के साम देखते हुए उस राजपुत्र ने एतः सारथि से पृद्धाः—''यह दोष केवल इसी को हुन्ना है अथवा सभी प्रजान्नों को सामान्य रूप से यह रोग-भूष रहता है''॥४३॥ ततो बभाषे स रथप्रणेता कुमार साधारण एप दोषः।
एवं हि रोगैः परिपीड्यमानो रुजातुरो हर्षमुपैति लोकः॥ ४४॥
तव 'हे कुमार! यह दोप साधारन (स्वको होनेनाला) है। इसी तरह
रोगों से पोवित होते हुए, कह से ब्याकुल लोग हवं को शाप्त होते हैं"— इस
प्रकार उस रथवाहक ने कहा ॥४४॥

इति भुतार्थः स विषरणचेताः प्रावेपतान्वूर्मिगतः राशीव । इदं च वाक्यं करणायमानः धोवाच किःज्ञन्मृदुना स्वरेण ॥ ४४ ॥

इस प्रकार रोग का अर्थ सुनकर विद्वाल चित्त होते हुए, चञ्चल जलतरंग मैं चन्द्रिक को भांति काँपने लगा एवं कदणा से खाद होकर कुछ कोमल स्वर मैं उसने पह बचन कहा ११४५॥

इदं च रोगव्यसनं प्रजानां परयंश्च विश्वस्ममुपैति क्षोकः । विस्तीर्णमञ्जानमहो नराणां इसन्ति ये रोगभपैरमुक्ताः ॥ ४६ ॥

इस पकार प्रकाशी का रोग दुःश्व देशता हुआ भी संसार निर्देश्व रहता है। अही । मनुष्यों का (यह ) कितना यहा आज्ञान है जो रोग-भय से अमुक्त होने पर भी हैतते हैं।।७६।।

निवत्यतां स्त बहिःप्रयाणान्नरेन्द्रसद्भैव रथः प्रयातु । भुत्वा च मे रोगमयं रतिभ्यः प्रत्याहतं संकुचतीव चेतः ॥ ४७ ॥

है सूत ! बाहर जाने से लीटाओं । रय नरेन्द्र भवन को ही बाय । रोग भय सुनकर सुल में निवृत्त मेरा चित्त मंदुर्जित था हो रहा है ।(Voi)

वतो निवृत्तः स निवृत्तहर्षः प्रश्यानवृक्तः प्रविवेश वेश्म । तं हिस्तथा प्रेष्य च संनिवृत्तं पर्येषणां मूमिपविश्वकार ॥ ४८ ॥

वहाँ से असन्तरा सहित यह लीटा एवं चिन्ता मध्य होकर सबन में प्रविष्ट हुआ। उसको दो बार उस अकार लीटा देख, जूमियात ने कारण जानना चाहा ॥४६॥

कुरवा निमित्तं तु निवर्तनस्य संत्यक्तमात्मानमनेन मेने। मार्गस्य शौचाषिकृताय चैव चुकोरा क्ष्मोऽपि च नोप्रदरहः॥ ४६॥ रावा ने सौटने का निमित्त सुनकर उसके द्वारा अपने को स्थाना समस्य और मार्गशोधन में नियुक्त अभिकारी पर केवल कोच किया तथा कृषित होने पर भी उनको कठिन दयङ नहीं दिया ॥४६॥

भूतश्च तस्मै विद्धे सुताय विशेषयुक्तं विषयप्रचारम्।
चलेन्द्रियत्वाद्पि नाम सक्तो नास्मान्दिजहादिति नावमानः ॥ ५०॥
पुनः उत्त पुत्र के लिये विशेष लगन से विषय का प्रचार (प्रदर्शन)
कियाः इत विचार से कि इन्द्रियाँ स्वभावतः चंचल होती है, सम्भव है विषयातक होकर मुक्ते न छोड़े ऐसी कामना करता रहा ॥५०॥

यदा च राज्यादिभिरिन्द्रियार्थरन्तः पुरे नैत मुतोऽस्य रेमे । ततो बहिज्यादिशति स्म यात्रां रसान्तरं स्यादिति मन्यमानः ॥ ४१ ॥ वन अन्तःपुर ( रित्याम ) में उसका पुत्र इन्द्रियों के विषय शब्दादि से नहीं रमा तब बाहर थात्रा करने का खादेश, यह विचार कर, दिया कि स्मान्ताद से संभवतः इसका मन बदल जाय ॥५१॥

स्तेहाच भावं तनसस्य बुद्ध् वा स रागदोषानविचिन्त्य कांश्चित्। योग्याः समाह्मापयति स्म तत्र कलास्विमिद्धा इति वारमुख्याः ॥ ४२ ॥ तथा स्तेह के कारण किन्दी भी राग के दोषों का विचार न करते हुए पुत्र का भाव देखकर उत्तने कला-कुराल योग्य प्रमुख वेश्याओं को वहाँ रहने की बाजा दी ॥४२॥

ततो विशेषेण नरेन्द्रमार्गे स्वलंकृते चैव परीचिते च। हयस्यस्य सूतं च रथं च राजा प्रस्थापयामास विहः कुमारम् ॥ ११ ।। तम विशेष प्रकार से नरेन्द्र मार्ग (राजापय) को खुक तम जाते ध्वं काँच कर तोने पर, सार्गय एवं रथ को बदलकर, राजा ने कुमार को बाहर मेजा ॥५१॥

ततस्तथा गण्छति राजपुत्रे तेरेव देवैविहितो गतासु।
तं चैव मार्गे मृतमुद्धमानं सूतः कुमारश्च ददर्श नान्यः ॥ ४४ ॥
पुतः उस प्रकार शबपुत्र के (मार्ग में ) चलने पर उन्हों देवों ने एक
मृतक बनाया उस स्तक की मार्ग में के बाते हुए कुमार छोर लागीय ने
देखा (किन्तु ) दूसरों ने नहीं ॥ ५४॥

अवानवीद्राजसुतः स सूर्त नरेश्चतुर्मिर्द्धयते क एषः। दीनैमेनुच्येरनुगन्यमानो विभूपितश्चाप्यवरुतते च ॥ ४३ ॥ तन उस राजकुमार ने साराय से यूद्धा कि चार पुरुषों से दीया जा रहा यह कीन है है दु:बी लोग इसका अनुगमन कर रहे हैं तथा विशेष प्रकार से सवाये हुए हैं, फिर भी इसके लिये से रहे हैं ॥५५॥

ततः स शुद्धात्मभिरेव देवैः शुद्धाधिवासैरमिभृतचेताः । द्यवाच्यमध्ययंभिमं नियन्ता प्रव्याजहारार्थवदीस्वराय ॥ ५६ ॥

तब शुद्ध अनाश्वरण माले शुद्धापियास देवी से जिसका चित्त अभिन्त (बदल दिया गया ) है ऐसे उस सार्या ने न कहने योग्य यह वात भी राज-सुमार से कह दी ॥५६॥

बुद्धीन्द्रियमः णगुरोविष्युक्तः सुप्तो विसंह्रस्ट्राण्काष्ट्रभूतः । संबध्यं संरह्य च यत्नवद्धिः वियविष्यैस्त्यज्यत एप कोऽपि ॥ ५७ ॥

बुद्धि, इन्द्रिय प्रामा कीर मुन्तों से वियुक्त चेतना रहित तुमा सथा लकड़ी के समान दोकर, यह कोई सदेव के लिए तो (मर) गया है। अभी तक प्रेमी स्माननों ने इसे प्रयत्नपूर्वक पाला पोता (क्रीर) कव छोड़ रहे हैं ॥५०॥

इति प्रशोतुः स निराम्य वाक्यं संचुत्तुमे किञ्चितुवाच चैनम् ।
कि केवलोऽस्यैव जनस्य धर्मः सर्वप्रजानामवर्मादरशेऽन्तः ॥४८॥
वह रावकुमार रयवाहरू का यह वचन सुनकर इन्छ ज्याम हुआ श्रीर
उतने बंखा—क्या यह केवल इसी का धर्म है या सभी प्राचियी का इसी
प्रकार कान्त्र होता है ॥५८॥

ततः प्रयोता बद्ति स्म तस्मै सर्वप्रजानामिद्मस्तकमे । द्वीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य सोके नियतो विनाराः ॥५२॥ वर रथवाहरू ने उसे बताया कि वर प्राणियो का बढी अन्तिम कर्म है ।

उत्तम, मध्यम नीचः कोई मी हो, सबका विनाय निवित है ॥५६॥

ततः स धीरोऽपि नरेन्द्रस्तुः श्रुत्वैव कृत्युं विषसाद सदाः । बंसेन संश्लिप्य च कृषराप्रं प्रोवाच निर्हादवता स्वरेण ॥६०॥ अनन्तर धीर होने पर भी वह नरेन्द्र तृत् ( कुमार ) मृत्यु ( का विषय ) सुनकर तत्काल दुःशी हुआ और कन्ये से कृषर के अब भाग ( केंद्रुनी ) का सहारा लेकर ( हाथ पर गाल रलकर ) गम्भीर स्वर से बोला ॥६०॥ इयं च निष्ठा नियता अजानां प्रमाद्यति त्यक्तसयश्च लोकः। मनांसि राह्ने कठिनानि नृणां स्वत्यास्तया ग्राध्वनि वर्तमानः॥६१॥ आंग्यों को यह निष्ठा (मृत्यु ) निश्चित है किन्तु मय छोड़कर लोग गूलकर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मनुष्यों का मन, कठिन (हद् ) है जो कि इस प्रकार मृत्यु पथ पर चलते हुए भी स्वस्य (मृत्यों ) है।।६१॥

तस्माद्रथः स्त निवर्त्यतां नो विद्यारभूमेने हि देशकालः। जानन्विनाशं कथमार्तिकाले सचेतनः स्यादिह हि श्रमत्तः॥६२॥ ग्रातः हे सत ! इमारे रथ को जीटाग्रो । विद्यार भूमि ( श्रानन्द से ग्रामने ) का श्रमसर नहीं है । विनाश ( मृखु ) को जानदा दृश्या मी चचेतन ( बुद्धिमान ) विपंत्तिकाल में विमोर कैने रह सकता है ॥६२॥

इति बुबागोऽपि नराधिपात्मजे निवर्तयामास स नैव तं रथम् । विशेषयुक्तं तु नरेन्द्रशासनात्-स पद्मपण्डं वतमेत्र निर्ययो ॥६३॥ इस प्रकार राजकुमार के कहते रहने पर भी उस खुत ने रथ नहीं कौटाया, बाधित राजा की भ्राजा से विशेष मुन्दरता से युक्त पद्मपण्ड नामक वन को ले गया ॥६३॥

ततः शिवं कुमुमितवालपादपं परिश्वमत्प्रमृदितमत्तकोकिलम् । विमानवत्स कमलचारदीर्घिकं ददशं तद्वनमिव नन्दनं वनम् ॥६४॥ तव उसने फुलते हुए खोटे छोटे छच एवं धूमते हुए प्रसन्न मतवाले कोकिल तथा कमल से मुशोमित सुन्दर वापी वाला मन्य विमान के सहश उस वन को देला को कि नन्दन वन के समान था ॥६४॥

वराङ्गनागणकिललं नृपात्मजसाता बलाइनमितनीयते स्म तत् । वराप्सरोवृतमलकाधिपालयं नववतो सुनिरिव विव्रकातरः ॥६४॥ इति श्री अन्वपोषकृते पूर्ववृद्धचरितमहाकाव्ये

संवेगोलचिनाम वृतीयः सर्गः।

पुनः उत्तम कियों से परिपूर्ण उस बाग में राजकुमार इठात् दूर दूर ते जाया गया मानो केंद्र अप्तराखी से ब्यात कुवेर नगर की और विवन से डरने बाला कोई नवीन बती गुनि बलात् ले जाया बाता हो ॥६५॥

यह पूर्वेतुद्धचरित महाकाव्य में 'सर्वेग-उसित' नामक लुसीय सर्ग समाप्त हुआ।

# अथ चतुर्थः सर्गः

### स्त्रीविघातनः स्त्री-निवारण

मतस्मान्यरोयानात्कीत्हलचलेचणाः । प्रत्युक्तम्मुन् पमुतं प्राप्तं वरमिव स्थियः ॥२॥

तव उरक्रगता से चञ्चल-नेत्रवाली कियाँ नगर के उद्यान से निकलकर शाबा के पुत्र के पास कार्र मानो आये दूध वर का स्वागत करने आर्र हो। १॥

> व्यभिगम्य च तास्तस्मे विस्मयोत्कुल्जलोचनाः । चक्रिरे समुदाचारं पद्मकोशनिमैः करः॥२॥

प्रसन्ता से विकसित नेजवाली उन कियों ने निकट खाकर कमल कीरा सहस्र करों से स्वागत सत्तार किया ॥२॥

> तस्थुक्ष परिवार्थेनं मन्मयाचिप्तचेतसः। निश्चलैः प्रीतिविकचैः पियन्त्य इव कोचनैः॥३॥

तथा काम से विचलित चिचवाली ने कियाँ खनुराग से विकसित एवं निश्चल नेनी में सोन्द्र्यांमूत का पान करती हुई की तरह उसकी घेर कर बैठ गई ।।३॥

> तं हि ता मेनिरे नार्यः कामो विद्यहवानिति । शोमितं सच्छोदाँप्तैः सहजैम् पर्छोरव ॥४॥

उन कियों ने स्वामाविक भूषगों के समान प्रकाशवान् नवर्षों से सुशोभित उस राजकुमार को मूर्तिमान् काम समका ॥४॥

> सीम्यत्वाच्येव भेयांच काश्चिर्म अवक्रिरे। स्रयतीणीं मही साकाद् गृहांशुश्चन्द्रमा इति ॥१॥

कुछ सियों ने चीन्य एवं वैवं गुण्युक्त होने के कारण उसको पृथ्यो पर श्राया हुन्ना 'किरण रहित' सावात् चन्द्रमा छमका ॥५॥ तस्य ता बपुणाविमा निगृहीतं जज्ज्ञिसरे। व्यन्योन्यं दृष्टिभिहत्य। शनैका विनिश्यसुः ॥६॥

उसके शरीर सीन्दर्य से मुख होकर उन कियों ने शंककर ( मुँह टॉक कर ) अंभाई जी तथा परस्पर कटाच मारती हुई मन्द-मन्द ऊर्ज आस सी ।

> एवं ता दृष्टिमात्रेण नार्यो दृदशुरेव तम्। न व्याजहुर्ने जहसुः प्रभावेणास्य यंत्रिताः॥आ

इस तरह ने नारियाँ केवल दांग्र मान से देखता हो रही। उसके प्रभाव से निचद दोकर उससे न कुछ बोल सकी और न हमी ॥॥॥

> तास्तवा तु निरारम्भा हष्ट्वा प्रस्तविक्लवाः। पुरोहितसुतो घीमानुदायी वाक्यमणवीत्।।ः॥

वे स्त्रियों कुछ (बाव ) आरम्म नहीं कर रही थीं किन्तु प्रेम से विद्वल भीं, ऐसा बेस्कर बुद्धिमान पुरोहित-पुत्र उदायों ने यह बचन कहा ॥४॥

> सर्वाः सर्वकताज्ञाः स्थ भावप्रह्णपण्डिताः । रूपचातुर्वसंपन्ताः स्वगुर्णेमु रूपतां गताः ॥६॥

आप लोग सब कला को जाननेवाली हो, भाव ग्रहण में परिहता हो, कप पर्व चातुर्य से सम्पन्न हो तथा अपने गुणों से प्रभानता को प्राप्त हुई हो ॥६॥

शोभयेत गुणैरेभिरिप तानुत्तरान् इरून्। कुनेरस्यापि चाक्रीडं प्रागेव बसुधामिमाम्।।१०।।

आप सब इन गुर्यों से उत्तर कुठओं को भी सुशीमित कर सकती है तथा कुवेर के कीड़ास्थल को भी। इस पृथ्वी को तो पहले से ही शीमिल कर चुकों हो।।१०॥

> शक्ताश्चालयितुं यूचं शीवरागानृषीनपि । व्यप्सरोभिश्च कलितान् बहीतुं विश्वधानपि ॥११॥

आपकोग बीतराग अधियों को भी विचलित कर सकती हो एवं आप्स-राखों में तुस देवों को भी वरा में कर सकती हो ॥११॥

> भावडानेन हावेन ह्रपचातुर्यसम्पदा । स्रोग्यामेन च शक्ताः स्थ संरागे कि पुनर्णाम् ॥१२॥

कीर सियों के ही भाव ( अभिप्राय ) से हात ( अभिनय ) से रूप और कता के वैभव से सारा विश्व राग में आसक्त है, मनुष्यों की तो बात क्या है ।।१२॥

> तासामेवंविधानां वो वियुक्तानां स्वगोचरे। इयमेवंविधा चेष्टा न तुष्टोऽस्म्यातंवेन वः॥१३॥

आपलोग उपरोक्त गुणाबाली हैं। में अपने कार्य से उदासीन है। उनकी यह बेंधा (व्यवहार ) उचित नहीं। मैं आपके खार्जब ( तरलता ) से सन्द्रष्ट नहीं हूँ ॥१३॥

> इदं नवक्यूनां वो होनिकुश्चितचनुपाम्। सदशं चेष्टितं हि स्याद्पि वा गोपयोपिताम्॥१४॥

आपका यह 'ब्यापार' लब्बा से टकनेवालो नव बखुको के स्रथवा गोप-वधुको के समान है (को कि ) उन्हों को शोमा देता है ॥१४॥

यद्पि स्पाद्यं धीरः श्रीप्रभावास्महानिति । स्रीसामपि महत्तेज इतः कार्योऽत्र निश्चयः ॥१४॥

वरापि यह भीर एवं लच्नी के प्रमान में भी बढ़ा हो तथापि कियों का तेम भी महान है कता इस विषय में गहाँ विश्वय करना चाहिये।।१५॥

पुरा हि काशिसुन्द्यां वेशवध्या महानृपिः। वाडितोऽभूत्पदा व्यासो दुर्घषां दैवतैरपि ॥१६॥

प्राचीन काल में देवों के लिये भी दुर्लभ महान् ऋषि व्यास को काश्चि सुन्दरी वेश्यान्त्रभू ने चरमा से प्रहार किया था ॥१६॥

मन्यालगीतमो भिचुर्जहुचा वारमुख्यवा । पित्रीपुश्च तद्योधै व्यस्तिरहरत्पुरा ॥ १७ ॥ पूर्व काल में मन्थाल गीतम (नामक) गीतम गोत्रीय मिस्नु जहा नामक देश्या के पिय होने भी हरूहा में तथा उसके लिए घन लाने की इच्छा से मुद्दों दोवा करता था (क्योंकि वह ) उससे प्रेम करता था ।।१०॥

गौतमं दोर्घतपसं महर्षि दोर्घजीविनम् । योषित्सन्तोषयामास वर्णस्थानावरा सती ॥ १८ ॥

दीर्घनीयी महातपस्थी महर्षि गीतम को नीच वर्ण एवं स्थिति होने पर भी एक जी ने छन्तुष्ट ( पुग्य ) किया ॥१८॥

> ऋष्यशृङ्गं मुनिसुतं तथैव स्त्रीध्वपरिहतम्। उपायैविविधैः शान्ता जमाह च नहार च॥ १२॥

उसी प्रकार शान्ता ने. कियों के सम्बन्ध में श्रमिश श्रुपि कुमार श्रुप्त श्रुप्त का विविध उपायों से हरना किया एवं कर रूप में बरना किया ॥१६॥

> विश्वामित्रो महर्षिश्च विगाडोऽपि महत्तपः। दशवपारयहर्मेने घृताच्याप्सरसा दतः॥२०॥

महर्षि विश्वामित्र ने को कि महान् तप में विलोन थे, प्रताकी सप्तरा से अपहृत होकर दश वर्ष को एक दिन समस्ता ॥२०॥

> प्रवमादीनृषींस्तास्ताननयन्त्रिक्यां क्षियः। स्राप्तितं पूर्ववयसं कि पुनर्नृषतेः सुतम्॥२१॥

इस प्रकार ( क्व ) कियों ने उन उन श्रुपियों को विकार प्राप्त करवाया, तो यह मुन्दर एवं बुवा राज-पुत्र क्या चीज है ॥२१॥

तदेवं सति विश्वन्धं प्रयत्थ्वं तथा यथा। इयं नृपस्य वंशशीरितो न स्थात्पराङ्मुस्ती ॥ २२ ॥

क्षत्र कि पैसी बात है तो निश्चित रूप से पैता प्रयत्न करो जिससे वह राजा के वंश की शोमा यहाँ से विरक्त दोकर न जाने ॥ २२॥

> या हि काश्चियुवतयो हरन्ति सदशं जनम्। निकुष्टोत्कुष्टयोभीवं या गृहन्ति तु ताः स्त्रियः॥ २३॥

जयने समान जोगों के मन तो वो कोई भी कियाँ हर सकती है किन्त

निकुष उत्कृष्ट सभी मकार के लोगों के मन को हर सकें वे ही कियाँ (विशिष्ट ) है ॥२३॥

> इत्युदायिवचः भुत्वा सा विद्धा इर योपितः। समानमहुरात्मानं कुमास्प्रहर्गं प्रति॥ २४॥

डदायी की ऐसी बात सुनकर वे कियों तो मानी बायों से विद्ध हो गई हों, कुमार को बस में करने के लिए स्वयं पर आकट् ( तैयार ) हुई ॥२४॥

> ता भूभिः प्रे विदेहीबैहीसवैर्काहतैर्गतैः। चकुराचेपिकाभेष्टा भोतभीता इवाजनाः॥ २५।।

हुस डरती हुई थी उन कियों ने मोहों के तिरही नितवन से कमिनय, वितास, हास्य पर्व मलित गति से काकपंग करने की नेप्राप्ट की ॥२॥॥

राहस्तु विनियोगेन कुमारस्य च मार्दवात् । जहः चित्रमविधम्मं सर्देन सद्देन च ॥ २६ ॥

उन्होंने राजा की झाडा ने तथा कुमार के संकोची भाव के कारण, मद ब्हीर काम के झंधीन होकर सहसा अपनी लज्जा कोड़ दी 1.२६॥

> थ्यं नारीजनपुत्तः कुमारो स्थवरहनम् । वासिनायूषसहितः करीव हिमबद्रनम् ॥ २७॥

श्वनन्तर नारीवनों से थिरा हुआ वह कुमार उधानमें विहार करने लगा जैसे हिमालय के बन में इधिनियों के भुष्ट के लाथ दायी ।(२०))

स तस्मिन् कानने रस्ये जज्याल कीपुरःसरः। स्राकांड इव विश्वाचे विवस्थानण्यरोष्ट्रतः॥ २८॥

उस मनोहर बाग में तित्रवी के साथ चलते हुए वह कुमार ऐसा सुशोभित दुआ, मानो विभाव (वेवालय ) के काबात्यल में अप्तराच्यों के साथ विव-बाग् (स्वं ) हो ।।२८॥

> मदेनावर्जिता नाम तं काश्चित्तत्र योषितः। कठिनैः परप्रशुः पानैः संहतैर्वन्सुभिः स्तनैः॥ २६ ॥

वहाँ पर मद से मत्त कुछ कियों ने कठार, स्वृत, धान्द्र उसत स्तनी में उसका स्पर्ध किया । रिष्ट् ॥ स्रतांसकोमजालम्बम्दुवाहुकताबना । सन्तं स्वतितं काचित्कृत्वैनं सम्बजे बनात् ॥ ३०॥

शिभिन करने से कीमल जम्बायमान सृदुन सुन- नता वाली एक बाला मिथ्या पतन के बहाने उनसे निपट गई ॥ ३० ॥

काचित्तासाधरोष्ठेन सुसेनासयगस्थिना । विनिशरवास कर्णेऽस्य रहस्यं श्रृवतामिति ॥ ३१ ॥

लाल, निचला बीए वाली किसी ने मदिए की गंध से युक्त के उसके कान के पास (शाल में ) कुम्पन किया-'इस बहाने की एक बात गुप्त सुनियें ॥ ११ ॥

> काचिताज्ञापयन्तीव श्रीवाचार्रीनुलेपना । इह भक्ति कुरुविति हस्तसंश्लेपनिष्सया ॥३२॥

उसके हाथ के सार्श की हच्छा में खाई धनुलेप ( गीला चन्दन ) लिए किसी ने बहाना पूर्वक खाता देते हुए यह बहा-पहाँ मिता (सेवा) करो ॥३१॥

गुहुर्मु हुर्मद्व्याञ्चलनोलांशुकापरा । श्रालदयरशना रेजे स्कुरहिष् दिव क्या ॥३३॥

एक दूसरी की, को मद में अन्यी दोने के बढ़ाने अपनी लाई। को बार बार गिरा देती है एवं विसकी करघनी दिख वाली है, इस प्रकार सुदोमित हुई मानो राजि में दिवली चमकती हो ॥३३॥

> काश्चित्कनककाञ्चीभिमुं खराभिरितसातः । बश्चमुर्वर्शयन्त्योऽस्य श्रोगीस्तन्वराुकानुताः ॥३४॥

इन सुन वजने वाली धोने की करवानियों से वैथे, भरीनी सार्थी से देके अपने भितन्त्रों की दशांती हुई कुछ यहाँ वहाँ धूमने लगीं ॥१४॥

बृतरात्वां कुसुमितां प्रगृह्यान्या जलन्वरे । सुवर्ग्यकतराप्रस्थान्दर्शयन्यः पयोधरान् ॥३१॥

कुछ कियाँ, स्वर्ण घट सहस गड़े स्तनों को दिखाती हुई, पुण्यित आस-शास्त्रा को पढ़ड़कर सटकने लगी ॥३९॥ काचित्पद्मवनारेत्य सपद्मा पद्मलोचना । पद्मवस्त्रस्य पार्श्वेऽस्य पद्मश्रीरिव सस्धुपी ॥३६॥

एक और कमल लोचना, कमल के बन में कमल लेकर खाई एवं कमल सहरा-मुख-राजकुमार के पास कमल शोभा को भारत खड़ी हो गई ॥३६॥

मधुरं गीतमन्वर्थं काचित्साभिनयं जगी। तं स्वस्थं चोदयन्तीय बिक्रतोऽसीत्यवेक्तितैः ॥३७॥

किसी ने क्रामिनय सहित सार्थक मधुर भीत गाया तथा उस 'शान्त' को कटाची से विचलित करती हुई ऐसा देखा मानी-"तुम वेचित हो रहे हो ॥३३॥

> शुभेन वरनेनात्या भूकार्मुकविकर्पिणा । प्राष्ट्रत्यानुचकारास्य चेष्टितं धीरलीलया ॥३८॥

किसी दूसरी ने, भ्रुटी रूप धनुष पर, स्टान रूप बाया को तानते हुए, गम्भीर लीला से लीट-जीट कर मनोहर मुख से इसकी चेशा का अनुकरण किया । दिया।

पीनबल्गुस्तनी काचिद्धासाम्शितकुण्डला । इच्चैरबजहासैनं समाप्नोतु भवानिति ॥३६॥

बड़े एवं मुन्दर सानवासी, हैंसी से बिसके कुरखल दिल रहे थे ऐसी कीई 'ब्राप समाप्त करें' ( रति करें )-ऐसा कह, उसको जोरी से हैंसी ॥३६॥

> श्रपवान्तं तथैवान्या ववन्धुमील्यदामिः। कारिचत्सानेपमधुरैर्जगृहुवैचनाङ्करौः ॥४०॥

त्सी प्रकार दूसरी ने (हुडाकर) वाते हुए राजकुमार को माला की रस्तों स बॉबा । अन्य किंभी ने आदिव ( २४व्र ) सहित वचन रूप अबूबों सेरीका ।

प्रतियोगार्थिनी काचिद् गृहीत्वा चृतवज्ञरीम । इदं पुष्पं तु कस्येति पप्रच्छ मदविक्लवा ॥ ४१ ॥

रपर्यो करनेवाली ने आम की मंबरी लेकर पूछा कि यह पूल किसका है ?

काचित्पुरुपवत्कृत्वा गर्ति संस्थानमेव च । क्वाचैनं जितः स्त्रीभिर्जय भो पृथिवीसिमाम् ॥ ४२ ॥ कोई, मनुष्य के समान हो गति एवं स्थिति बनाकर उसने दोजी— "बहो ! आप सियों से बीते गड़े, अब इस पृथ्वी को बीतों" ॥४२॥

अथ जोजेजसा काचिजिज्ञन्ती नीलमुत्पलम् । किञ्जिन्मदकतैर्वाक्येन् पात्मजमसापत् ॥ ४३ ॥

इस प्रकार एक चयलनयना ने नील कमल को स्थती हुई मद से मधुर बचन द्वारा राजकुमार से कुछ कहा ॥४३॥

> परय भर्तश्चितं चूर्त कुसुमैर्मधुगन्धिमः। हेमपञ्जरहद्वो वा कोकिलो यत्र कुत्रति॥ ४४॥

है पतिदेव ! इस झोर गंधयुक्त पुष्पी औ ज्यास इस झाम को देखी, बहाँ कोकिल इस मकार कृत रही है मानो सोने के वित्रहे में बन्द हो ॥४४॥

अशोको दरचतानेय कामिशोकविवर्धनः। रुवन्ति अमरा यत्र दक्षमाना इवान्तिना ॥ ४४ ॥

वियुक्त कामियों के शोक की बढ़ाने वाले इस अशोक की देखिये, बहाँ मैंबरे ऐसे गूंज रहे हैं मानो अग्नि से बल रहे हो ॥४५॥

> चूतवष्ट्या समारिलष्टो दश्यतो तिलकदुमः। शुक्तवासा इव नरः स्तिया पीताक्ररागया ॥ ४६॥

वाम को शाला से चिपने हुए तिलक बृद्ध को देलो। मानो शुक्त वज धारण किये हुए पुरुष, पीले अंग राग वाली का से आलिइन कर रहा हो ॥४६॥

> फुल्लं कुरुवर्कं परव निर्मु कालककप्रमम् । यो नसप्रभवा स्त्रीयां निर्मारसन इवानतः ॥४७॥

निचोगे हुए बालकर (माहुर) की प्रमाणला कुरुवक को देखों की कि स्त्रियों के नल की प्रभा से मानी तिरस्कृत होकर नम्न अथवा लिजत हो गया है गाप्रथा।

> बालाशोकश्च निवितो हरवताभेष पस्तवैः । योऽस्माकं हस्तरोोमाभिर्तकनमान इव स्थितः ॥४८॥

४ वर्ष

( क्रोमल ) पल्लको ने समन इस नृतन शशोध को देखो को हमारे हाथो की ( गर्वालयो की ) शोमा से आंज्ञत वा होकर स्थित है ॥४८॥ दीर्घिको प्राष्ट्रतो पस्य तीरजैः सिन्दुवारकैः । पार्द्धरांशुकसंबीतो शयानी प्रमण्डिय ॥४९॥

सटक्तीं सिन्दुवारकों से दक्षी दुई वाषी को तो देखी जो कि श्वेत वज्र क्रोड़कर सी रही प्रमदा की तरह दिससी है ॥४३॥

दरवतां खीषु भादात्म्यं चक्रवाको ससी वले । पृष्ठतः प्रेच्यवद्भार्याभनुवर्त्यनुगच्छति ॥१०॥

चियों की महिमा देखी—यशवर्ती यह चकवाक वल में अपनी भाषों के पीछे सेवक की मांति चल रहा है ॥५०॥

मत्तस्य परपुष्टस्य रुवतः श्रृयतां ध्वनिः। चपरः कोकिलोऽन्वचं प्रतिश्रृत्येव कृतति ॥११॥

मदमच कोकिल की कुलन-व्यति सुनै, बूतरा कोकिल बानुकरण करने की तरह निरन्तर कुल रहा है ॥५१॥

अपि नाम विहङ्गानां वसन्तेनाहृतो मदः। मतु विन्तयवोऽविन्त्यं जनस्य प्राणमानिनः॥१२॥

वसन्त (अहत ) पश्चिमी को, चाहे मदमच करे किना खबिन्त (आतम)-चिन्तन करने वाले स्वाभिमानी मनुष्य को (मदमच ) नहीं कर सकता है । १९२॥

इत्येथं ता युवतयो मन्मशीरामचेतसः। इमारं विविधैसौस्तिरपचकमिरे नयैः॥४३॥

इस प्रकार काम से उद्दीत चित्त उन सिवों ने ततत् विविध प्रकार के उपायों से कुमार को आकृष्ट करने का उपक्रम किया 114 है।।

प्रवमानिष्यमाणोऽपि स तु धैर्यावृतेन्द्रियः । मर्तव्यमिति सोद्वेगो न जहर्षं न विव्यथे ॥४४॥

इस प्रकार कालूह किये जाने पर भी धेर्य से वेंची है हन्द्रियाँ जिसकी

देसा वह 'मरना होगा' यह सोचकर वेराग्य-सहित न तो यसब हो हुआ और न दुःसी ही ॥५४॥

> तासां तत्त्वेऽनवस्थानं दृष्ट्वा स पुरुषोत्तमः। समं विग्नेन धीरेण चिन्तयामास चेतसा ॥४९॥

वह पुरुष भेष्ठ, तन्त्र ( जान ) में उनकी रियति न देख, एक ही साथ उद्धिन एवं भीर जित्त से साचने सभा ॥५५॥

> किमेता नावगच्छन्ति चपनं ग्रीवनं स्त्रियः। यतो रूपेण संमत्तं जरा यन्नाशयिष्यति ॥४६॥

क्या वे क्षियों योवन को चुलिक नहीं समस्ता है ? जो कि अपने रूप से उन्मत्त हैं, जिसको बुदायस्था नष्ट कर देगी ॥५६॥

> न्त्रमेता न परयन्ति कस्यचिद्रोगसंप्लवम् । तथा इष्टा भगं त्यक्त्वा जगति व्याधिधर्मिणि ॥१७॥

सच में ये किसी को रोग से व्याकुल नहीं देखती। अतएव व्याधियमीं बगत में भय स्वाग कर प्रसन्न हैं ॥५७॥ ।

> अनभिज्ञाश्च सुरुवक्तं मृत्योः सर्वोपद्दारिणः। ततः स्वस्था निरुद्धिग्नाः कोडन्ति च इसन्ति च ॥४=॥

सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु में ये ताष्ट्र अनिभन्न हैं तभी तो स्वस्थ (सुली) एवं उद्देग-रहित होकर खेलती और ईसती है ॥५८॥

> वर्रा व्याधि च मृत्यु च को हि जानन्सचेतनः । स्वस्थस्तिष्ठेन्निपीदेहा शचेहा कि पुनर्हसेत् ॥॥१॥

कीन सर्वेतन ( बुद्धिमान ), जरा, व्याधि एवं मृत्यु की चानता हुआ। क्वस्य (शांत), खड़ा, बैठा, सोवा रह सकता है, फिर हॅस कैसे सकता है। १९९॥

> वस्तु हट्ट्रा परं जीर्गं व्याधितं मृतमेव च । स्वस्थो भवति नोडिग्नो यथाचेतास्तयैव सः ॥६०॥

को, किसी इदा, रोगी, या मृतक को देखकर स्वस्थ (शान्त ) रहता है. एवं उद्दिग्न नहीं होता, वह अचेतन ( कह ) सहश है ॥६०॥ बियुज्यमाने हि तरी पुष्पेरपि फलैरपि। पत्ति चिख्यमाने वा तहरन्यों न शोचते ॥६१॥

निश्चय ही, एक इस्, पुण या फल से विमुक्त होता है, अथना काटे बाने पर गिरता है तब दूसरा इस छोक नहीं करता ॥ ११॥

इति ध्यानपरं रघ्टा विषयेभ्यो गतस्प्रहम्। उदायी नीतिशास्त्रहस्तमुवाच मुहत्तया॥६२॥

इस तरह उसको प्यान-सम्न एवं विषयों से निस्तृह देख, नीति श्तास्त का जाता उदायी उससे मिजतापूर्वक बोला ॥६२॥

छहं नुर्पातना इतः ससा तुभ्यं ज्ञमः किल । यस्मात्त्रीय विक्ता में तथा प्रणयनत्तया ॥६३॥

राजा द्वारा नियुक्त में, तुम्हारे लिये निश्चय ही समर्थ मित्र हूँ। अतः मित्रता के नाते मुक्ते तुमसे कुछ कहना है ॥६३॥

श्राहितात् प्रतिवेधश्र हिते चानुप्रवर्तनम् । व्यसने चापरित्वागस्त्रिवधं मित्रलचणम् ॥६४॥

खाहित में निषेध करना, हित में नियुक्त करना, विपत्ति में भी न छोड़ना, वे ही मित्र के तीन सच्चा है ॥६४॥

> सोऽहं भैत्रीं प्रतिज्ञाय पुरुषार्थात्पराङ्मुखः। यदि त्वां समुपेचेय न भवेन्मित्रता गवि ॥६४॥

हो में, मिश्रता की प्रतिका कर, पुरुषार्थ (स्वकांक्य ) से विमुख होकर, बादि तुम्हारी उपेचा कर तो मुक्तमें मिश्रता नहीं होगी ॥१५॥

> त्तद्ववीमि मुहद्भृत्वा तरुणस्य वपुष्मतः। इदं न प्रतिरूपं ते स्वीप्वदाविषयभीदशम्॥६६॥

खतः मित्र होकर में बोलता हूँ कि कियों के प्रति, इस प्रकार की, यह उदासीनता तुम वैसे मुना मुन्दर के खनुकप नहीं हैं ॥६६॥

> अनुतेनापि नारीणां युक्तं समनुवर्तनम् । सद्बीडापरिहारार्थमात्मरत्यर्थमेव च ॥६०॥

कियों के लज्जा परिदार ( सम्बोधन ) के लिये तथा अपने मनोरंबन के लिये दिशाबापन से भी उनके अनुकूल स्ववहार करना बोग्य है ॥६७॥

संनतिश्चातुवृत्तिश्च स्त्रीणां द्दयवन्यनम् । स्नेहस्य हि गुणा योनिर्मानकामाश्च योपितः ॥६८॥

नम्रता एवं अनुकृत काचरण ही कियों का हृदय ( प्रेम ) बन्धन है। गुण (सन्द्राव) ही प्रेम का उद्यम स्थान है। कियाँ सम्मान चाहती हैं ॥६८॥

तद्हींस विशालान हृद्येऽपि पराङ्मुखे । रूपस्यास्यानुरूपेण दानिएयेनानुवर्तितुम् ॥६६॥

श्रतः हे विपुलनयन ! इत्य विमुख उदासीन होने पर मी, इस सीन्द्रं के श्रनुस्य भी चातुर्य से उनके श्रनुस्य व्यवहार करना चाहिये ॥६६॥ दात्तिस्यमीपधं स्त्रीणां दात्तिस्यं भूषस्यं परम् । दात्तिस्यरहितं इत्यं निष्पुष्यमिव काननम् ॥७०॥

'सहदयता' सियों के लिये श्रीपधि है, सहदयता उत्तम भूषण है। सहदयता-रहित कर (बीन्दर्ग) पुष्प शून्य बाटिका सहस है।।७०॥

कि वा दानिरुयमात्रेण भावेनास्तु परिष्रदः। विषयान्दुर्लभाक्षरच्या न स्वज्ञातुमर्हसि ॥७१॥

केवल चतुराई से ही क्यों ? भाव ( अन्तर्मन ) में ग्रहण ( मेवन ) करना चाहिये। दुलंग विषय को पाकर, तुम्हें उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिये॥ ११॥

कामं परमिति झाट्या देवोऽपि हि पुरन्दरः। गौतमस्य मुनेः पत्नीमहल्यां चक्रमे पुरा ॥७२॥

काम को उत्तम जानकर इन्द्र देव ने मी गीतम मुनि को पत्नी श्राहिल्या को कभी चाहा था ॥७२॥

अगस्त्यः प्रार्थयामास सोममार्था च रोहिसीम् । तस्मात्तस्तदृशीं लेभे कोपासुद्रामिति श्रुतिः ॥७३॥

खगस्य में चन्द्रमा की भागां रोहियी की धार्यना को थी खता उसी के समान लोपासुद्रा पत्नो प्राप्त की—ऐसी खुति है ॥७३॥ वतथ्यस्य च भायोयां ममतायां महातपाः । मारुत्यां जनवामास भरदाजं बृहस्पतिः ॥७४॥

उतस्य की भाषां, मकत की पुत्रों मनता में, महातपस्त्री बृहस्पति ने मरदान को उत्पन्न किया ॥ ७४॥

> बृहस्पतेमेहिय्यां च अहत्यां जुहतां बरः। बुधं विजुधकर्माणं जनयामास चन्द्रमाः ॥७१॥

बुक्ती गामक, बृहस्पति को माहेथी में, इयन करने जालों में क्षेष्ठ जन्द्रमा ने देवता के समान कर्मवाले बुध को उत्पन्न किया ॥७६॥

> कार्ती चैव पुरा कन्यां जलप्रभवसंभवाम्। कगाम यमुनातीरे जातरागः पराशरः॥७॥

पूर्व काल में काम राग होने पर, पराशर ने यमुना तह पर मछ्ली से प्रमय ( उत्पन्न ) काली नामक कत्या से संभोग किया ॥७६॥

> मातङ्गयामश्रमालायां नहिंतायां रिरंसया। कपिखनादं तनवं वसिष्ठोऽजनयन्म्रनिः॥कः॥

वसिष्ठ मृति ने रमण की इच्छा से गहित ( निम्दित ) मतक (चाएबाल) की कम्या में कपितलाद नामक पुत्र उत्पक्ष किया ॥७॥।

> ययातिरचैव राजपिर्वयस्यपि विनिर्मते । विश्वाच्याप्सरसा साधै रेमे चैत्ररथे वने ॥७८॥

तथा अवस्था निकल जाने पर भी राज्यि ययाति में चैत्रधन में विश्वाची अपनरा के राथ रमण किया ॥ अ=॥

> स्त्रीसंसर्गं विनाशान्तं पाण्डुकात्वापि कीरवः। माद्रोरूपगुणाचित्रः सिपेवं कामजं सुस्तम्।।७६॥

कुनवंशी पायतु ने क्यो-शमासम की पायाम्तकारी वानकर भी भाई। के गुरा से मोदिस होकर कार्यक्य गुरा का सेवन किया 1108.11

> करालजनकरचैव हत्वा शामग्रकत्वकाम्। स्रवाप अंशमप्येवं त तु सेजे न मन्मथम्।।८०॥

करालवनक भी इसी तरह बादाया करना का अपदरया करके भए हुआ। तिस पर भी काम में बासक्त नहीं हुआ। है अभिन हुआ ही ॥=०॥

एवमाचा महात्मानी विषयान् गर्हिताविष । रविहेतोवु भुनिरे प्रागीव गुणसंहितान् ॥८१॥

इस प्रकार आधा अपियों ने सुख के लिये निन्दित विषयों का उपमोग किया गुराभुक्त विषयों का प्रथम हो ॥=१॥

त्वं पुनन्योयतः प्राप्तान् बलवान् रूपवान्युवा । विषयानवज्ञानासि यत्र सक्तमिदं जगन् ॥८२॥

तुम तो बलवान् रूपवान् युवक हो, फिर स्थापतः प्राप्त विषयों का तिरस्कार करते हो जिसमें यह विश्व अनुरक्त है ॥⊏२॥

> इति भुत्वा वनस्तस्य श्रह्यामागमसंहितम् । मेघस्तनितनिर्धोपः कुमारः श्रत्यभाषतः ॥८३॥

डम डदायां का मधुर एवं शास्त्र-संग्रहीत क्यन सुनकर मेथ-गर्बन-स्वति सहश कुमार ने उत्तर दिया ॥८३॥

उपपन्नसिदं बाक्यं सीहार्यन्यञ्चकं त्वयि। श्रत्र च त्वातुनेष्यामि यत्र मा दुष्टु मन्यसे ॥८४॥

यह मैथीस्चक वचन तुममें योग्य है ( ऐसा कीन कह सकता है ) किन्तु इस विषय में मैं तुमते कुछ अनुनय करूँगा जिसमें मेस दोप मानते हो ॥८४॥

नावजानामि विषयाच्य जाने लोकं तदात्मकम् । स्मनित्वं तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते मनः ॥०५॥

में विषयों को उपेचा नहीं करता हूँ। वंशार को तन्मय (विषयस्करण) जानता हूँ, किन्तु जगत् को प्रतित्य मानकर मेरा मन इसमें नहीं रम रहा है ॥८५॥

जरा व्याधिक मृत्युक्ष यदि न स्यादिदं त्रयम्। समापि हि सनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्सवेत्॥८६॥

यदि बरा, व्यापि एवं शुखु, ये बीनों न होते तो इन मनोहर विषयों में मेरा भी बेम होता ॥44॥ नित्यं यद्यपि हि स्त्रीणामेतदेव वपुर्भवेत्। दोषवत्स्वपि कामेषु कामं रज्येत मे पुनः ॥८०॥

कियों का यह शरीर भी यदि नित्य ( शाश्वत ) होता तो दोपयुक्त होने पर भी कियमों में मेरा मन अवस्य रमता ॥८०॥

यदा तु जरया पीतं रूपमासां भविष्यति । जात्मनोऽष्यनभिष्रेतं मोहात्तत्र रविभेनेत् ॥ददा।

अम कि इनका रूप इद्धल के द्वारा भी लिया चावेगा, तन अपने लिये भी वह इनात्यद प्रतीत होगा, अतः मोह के कारण उसमें प्रेम होता है।।==!।

मृत्युव्याधिजराधमां मृत्युव्याधिजरात्मभिः। रममाणो समंविग्नः समानो सुगपन्निभिः॥८६॥

मृत्यु व्याचि एवं बरा स्वरूप मनुष्य, मृत्यु, व्याचि तथा वरा रूप विषयी से रमता हुन्ना यदि अनुरक्त ही रहता है तो वह मृग-पविची के समान है।

यद्ध्यात्य महात्मानस्तेऽपि कामात्मका इति । संवेगोऽत्रेव कर्तस्यो यदा तेपामपि चयः॥६०॥

भो तुमने बदा कि वे महात्मा भी कामासक्त वे, इसमें तो संवेग ( सप ) ही करना चाहिये क्योंकि उनका भी पतन ही हुवा है HE शा बाहात्म्यं नहि तन्मन्ये यह सामान्यतः जयः। विषयेषु प्रशक्तियां युक्तियां नात्मवत्त्वया ।।8१॥

में उसे महत्वपूर्य नहीं मानता जिसमें सर्वधा च्या होता है। आतमवेशा को विषयों में आसर्कि नहीं होती और न वे उस सम्बन्ध में उपाय ही करते हैं।।६१।।

यद्प्यात्वानृतेनापि स्त्रीजने इत्येतामिति । अनुतं नावगण्डामि दाज्ञियेनापि किञ्चन ॥६२॥

और तुमने को कहा कि कियों में मिथ्यापन से भी वर्ताव करना चाहिए. तो में क्यट नहीं वसकता हूं और न चतुराई से कुछ वसकता हूं ॥६२॥

न बालुवर्तने तन्मे रुचितं यत्र नार्जवम् । सर्वमाबेन संपर्को यदि नास्ति धिगस्तु तत् ॥६३॥ युक्ते उस सहसा काचरण नहीं रूचता जिसमें निरचलता न हो। यदि सर्वमान (बाबान्तर) से सम्बन्ध नहीं है तो उसे विक्कार है ॥६२॥

षञ्चतेः अर्घानस्य सक्तस्यादोपदर्शिनः। कि हि बद्धयितव्यं स्याज्जातरागस्य चेतसः॥६४॥

अधीर, विश्वस्त, ज्ञासक्त, जिन्हें दोष नहीं दीखता और अनुरक्त चिच को रूपा घोखा देना चाहिये ? ॥१४॥

बद्धायन्ति च यद्येवं जातरागाः परस्परम् । चनु नैव चमं द्रष्टुं नराः श्लीखां नृषां श्लियः ॥१४॥

यदि अनुस्क मनुष्य एक दूसरे को इस तरह घोला देते हैं तो वे पुरुष विकार के तथा वे कियाँ पुरुषों के देखने योग्य नहीं हैं ॥९४॥

तदेवं सति दुःखात् जरामरणभागिनम् । न मां कामेष्वनार्यपु अतारथितुमहस्ति ॥६६॥

खतः जो (मैं ) दुःस से पीड़ित हूँ एवं बन्स-मृत्यु का भागी हूँ—ऐसा मुक्ते ब्राग्नुम विषयों में पँसाकर (तुम ) त ठगो ॥६६॥

सहोऽतिधीरं बलवच ते भनश्रकेषु कामेषु च सारदर्शिनः। भयेऽतितीत्रे विषयेषु सज्जसे निरीक्तगाणो मरणाव्यनि प्रजाः॥१॥।

घडो ! तुम्हारा मन अत्यन्त भीर एव बलवान है जो कि तुम चासिक विषयों में सार देखते हो । अत्यन्त तोदय तथा मयंकर भृत्यु माग में स्थित प्रवाश्रों को देखते हुए भी तुम विषयों में आसक होते हो ॥९७॥ आहं पुनर्भीकरतीवविक्सवों जराविषद्व्याधिमयं विचिन्तयम् । लोभे न शान्ति न धृतिं कुतो रतिं निशामयन्दीममिवाग्निमा जगत् ॥६८॥

मैं तो जन्म. मृत्यु और व्याधि से होनेवाले भव को देखकर अत्यन्त भवातुर एवं निकल हूँ। अभिन से जनते हुए के समान जगद को देखते हुए सुफे न शान्ति है, न धीरज है ॥६८॥।

असंरायं मृत्युरिति प्रजानतो नरस्य रागो इदि यस्य जायते । अयोमयीं तस्य परैमि चेतनां महामये रज्यति यो न रोदिति ॥१६॥ 'मृत्यु निश्चित है'—यह बात बानते हुए भी बिन मनुष्यों के हृदय में

रेख निम्ने के निष्य के बात बानत हुए भा जिन मनुष्या के हृदय में भोगेच्छा होती है उनकी बुद्धि ( मैं ) लोहे की समकता हूँ, लो कि महामय (मृत्यु) को देखते हुए भी विषय से सम करता है (किन्दु) सेता नहीं है ॥६९॥ भयो कुमारञ्च वितिञ्चयात्मिकां चकार कामाभययातिनीं क्याम्। जनस्य चन्नुगंसनीयमण्डलो महीधरं चास्तमियाय भास्करः॥१००॥

इस प्रकार कुमार ने काम के आधा ( मूल ) को नष्ट करनेवाली निश्चपारमक वार्त कही। तब लोगों के नेच देल सकने पोग्प मण्डल डाए। बात तुर्व अस्ताचल की गये।।१००॥

ततो हथा धारितभूषणस्त्रज्ञः कलागुरीश प्रस्तर्यश्च निष्कलैः। स्व एव भावे विनिगृद्ध मन्मर्थं पुरं यसुमंग्नम नेरयाः खिवः।।१०१॥ तव ने खियाँ, जिनके चारस किने हुए भूगण तथा मालाये व्यमे हो गये हैं और उत्कृष्ट कला, गुणी तथा प्रेम-लीलाकों के निष्कल हो जाने से, काम भाव को अपने आप में निकद करके, निरास होकर नगर को लीट गई।।१०१॥

ततः पुरोचानगतां जनश्रियं निरीष्य सार्वः प्रतिसंहतां पुनः । अनित्यतां सर्वगतां विचिन्तयविन्वेश थिष्ण्यं जितिपालकात्यजः ॥१०२॥

तक नगर की उचानगत जनशोधा को वार्यकाल पुनः विमयो हुई देखकर 'ब्रानित्यता वर्षगत (वर्षव्यापी) है'—ऐवा चिन्तन करते हुए चितियाल-पुत्र प्रामाद को गया ॥१०२॥

> ततः भूत्वा राजा विषयविमुखं तस्य तु मनो निरास्य तां राजि इदयगतशस्यो गज इव । श्रथ भान्तो मन्त्रे बहुविविधमार्गे सस्विवो न सोऽन्यत्कामेभ्यो नियमनगपस्यत् सुततमे ॥१०३॥

इति स्त्रीनिवारणी नाम चतुर्थः सर्याः।

तव राजा उस कुमार का मन विषयों में विमुख हुआ मुन, विसके हुइव में बाजा जुम गया हो—ऐसे दायी के गमान. उस राजि को नहीं सी तका तथा मन्त्री महित विविध प्रयत्न करने की मन्त्रज्ञा में यककर उसने पुत्र की बुद्धि को नियन्त्रज्ञ करने के जिए, काम के खतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखा।

'खोनिवारण' नामक चतुर्थं सगैः समाप्त ।

## अथ पंचमः सर्गः

## अभिनिष्क्रमणम्

## अभिनिष्क्रमण

स तथा विषयैर्विलोभ्यमानः परमोहँ रिपे शाक्यराजस्तुः। न जगाम धृति न शर्मे लेमे हृदये सिंह इशतिदिग्यविद्धः॥१॥

बह शाक्यराब का पुत्र यद्यपि परम उत्कृष्ट विषयों से लुभावा गया किन्तु अत्यक्त विषाक्त वाया से बिद सिंहके समान उसकी न भैपे हुआ न सान्ति ॥१॥

अथ मन्त्रिमुतैः समैः कदाचित् सस्त्रिभिश्चित्रकर्यः कृतानुयात्रः । चनभूमिदिहस्या रामेप्मुनैरदेवानुमतो बहिः शतस्ये ॥२॥

तब एक समय, सान्ति की इच्छावाला वह विश्व-विविध कहानियाँ बातनेवाले अपने समर्थ पन्ति-पुत्रों के साथ बनधान्त देखने की इच्छा से, राजा की खाला पाकर बाहर निकला (191)

> नवरुक्मस्त्रतीनकिङ्किणीकं प्रचलबामरचारुहेमभाव्डम् । स्रमिरुद्धाः स कन्यकं सङ्घं प्रययो केतुमिव दुमावनकेतुः ॥३॥

वृत्त एवं कमन खंकित पताका बाना वह, नवीन मुक्य निधित लगाम खोर घंटी से युक्त, चलायमान चामर और मुन्दर स्वर्ण भूपणवाले, केंद्र के समान कथक (जाति विशेष) शुभ नव्यस युक्त बोडे पर वहकर निकता ।। रा।

स विक्रष्टतरां वनान्त्रसूमि वनलोभाव ययौ मदीगुणाच । सक्षिलोमिविकारसीरमार्गा वसुधां चैव ददर्श कुष्वमाणाम् ॥४॥

वन-दर्शन के लोग और एक्वी के गुग विशेष से आकृष्ट होकर सुदूर बन के अन्त (पार) की शूमि की ओर गवा, तथा जल-तरस की भाँति विकृत, इस मार्ग (जुनी हुई माली) वाली पृथ्वों को जुनते हुए उसने देखा livil इलमिलविकीर्गशप्पदमी हतसूर्मिकिमिकीटजन्तुकीर्गाम् । समवेष्य रसां तथाविधां तां स्वजनस्येव वधे सूरां शुरोच ॥४॥

इल जुतने में तुथा, कुशाएँ, खिल-भिल हो गई भी, खोटे-छोटे कीके मकोडे मरकर विद्य गरे ये—वैसी उस बसुधा को देखकर अत्यन्त शोक किया, मानो स्वलन का वच हुआ हो ॥॥॥

क्रपतः पुरुषांश्च बीक्तमाणः पवनाकांशुरजोविभिन्नवर्णान् । बहनकन्नमविक्तवांश्च धुर्योन् परमार्थः परमां कृपां चकार ॥६॥

यवन, स्वंनिकरण पर्व धूनि से विवर्ण (कदा ) किसानों को, तथा इस होने के परिश्रम से व्याङ्कत वैसों को देखकर, ग्रह्मन्त सरत कुमार ने वड़ी करुगा की 11511

अवतीर्थं ततस्तुरङ्गपृष्ठाच्छनकेर्गां व्यवस्थ्छुचा परीतः। जगतो जननव्ययं विचिन्त्रन् कृपग्ं सल्विद्मित्युवाच चार्तः॥आ

तब खब को वोड से उतरकर शोक से विद्युत वह पृथ्वी पर मन्द्र गति से बाता था विश्व के जन्म मृत्यु का विवेचन करते हुए, दुःखी होकर बीला— 'संतार मनमुज में दीन है' ॥७॥

भनसा च विविक्ततामभीप्सुः सुद्धदस्तानसुयायिनो निवार्य । अभितञ्जलचारुपर्णवत्या विजने मूलमुपेविवान स जन्दवाः ॥८॥ मन ने एकावता को अभिकाषा से, पीछे आनेवाले मिशी को वहीं रोक्कर. वह चारों और हिल रहें पर्नेवाले एकान्त स्थित चन्द्र वृक्ष के मूल में नवा ॥८॥

निषसाद स यत्र शीचवत्यां भूवि वैद्वर्यनिकाशशाद्वलायाम् । जगतः प्रमवाप्ययी विचिन्त्रन् मनसञ्ज स्थितिमार्गमालसम्बे ॥१ वहाँ वहः इतित मांग सहया त्या वृक्त पवित्र भूमि पर वैठा स्रीर विश्व के जन्म मृत्यु की गवेपणा करते हुए मन की एकामता के मार्ग का सहारा लिया ॥१॥

समवाप्तमनःस्थितिज्ञ स्थो विषयेच्छादिमिराधिभिश्र मुक्तः। सर्वितकविचारमाप शान्तं प्रथमं ध्यानमनास्वयकारम्॥१०॥ प्रथम वह विषयों की इन्छा आदि मानसिक दुश्य से युक्त था (किन्तु) वहाँ उसने शीध श मानसिक स्थिरता प्राप्त की तथा समन्द्रेय आदि इन्ह्र का न होने का प्रकार, शान्ता, तर्क सहित विचार रूप ध्यान शान किया ॥१०॥

अधिगम्य ततो विवेकजं तु परमशीतिसुकं मनःसमाधिम्। इद्मेव ततः परं प्रदथ्यो मनसा बोकगति निशाम्य सम्यक् ॥११॥

तव (उसने ) विवेककत्य आत्यन्त प्रेम एवं मुख देनेवाली, मानसिक समाधि (एकाप्रता ) प्राप्त करके, इसके आगे लोक की गति को सब्द्धी तरह देखते हुए, इसी विषय का प्रगाद स्थान (विचार ) किया ॥११॥

कृषणां वत यज्जनः स्वयं सम्रवशो व्याधिजराविनाशधर्मो । जस्यादितमातुरं मृतं वा परमन्नो विजुगुप्सते मदान्धः ॥१२॥

कितनी नृत्यंता है कि ज्याधि, जरा, मरखराजि तथा स्वयं पराधीन आशानी मदान्य पुरुष, जरा से वीड़ित रोगी तथा मृत अन्य लोगी की देखकर, उनकी अवदेखना करता है ॥१२॥

इह चेदहमीहराः स्वयं सन् विजुमुप्सेय परं तथास्वमाषम् । न मबेत्सहरां हि तत्त्रमं वा परमं धर्ममिमं विज्ञानतो मे ॥१३॥

इस संसार में बादि में स्वयं इस शकार का डोकर के भी दूसरे वैशा हा ( मरण-व्याधि ) स्वभाग वाले की उपेद्धा करूँ तो परम वर्म को जाननेवाले मेरे अनुरूप ( योग्य ) यह नहीं दोगा ।।१३॥

इति तस्य विपश्यतो यथानज्ञगतो न्याधिजराविपत्तिदोपान् । बलयौधनजीवितप्रवृत्तो विजगामात्मगतो मदः चरोन ॥१४॥

इस प्रकार जगत के व्याचि-वरा-विनाश रूप दोषों की प्रधानत विचारते हुए, उसका बल योबन बीबन से जन्म आस्मगत मद ( ग्रामिमान ) यत्काल विगलित हो गया ॥१४॥

न जहर्षे न चापि चानुतेषे विचिकित्सां न यथी न पन्द्रिनिद्रे । न च कामगुर्गोषु संररञ्जे न विदिद्धेष परं न चानमेने ॥१४॥ उसको हर्ष, सन्ताप और सन्देश नहीं हुए, निद्रा वा सन्द्रा नहीं खाई, काम (विषय) के सुर्यी (स्वाद) में प्रेम नहीं हुआ। उसके द्वारा न तो किसो से देंप हुआ। और न किसी का अपमान हुआ। (१९॥)

इति बुद्धिरियं च नीरजस्का वर्ष्ये तस्य महात्मनी विशुद्धा । पुरुवैरपरैरस्टरयमानः पुरुपश्चोपसक्षपं भिजुनेपः ॥१६॥

इस तरह उस महात्मा की यह मल रहित विशुद्ध बुद्धि बदी श्रीर दूसरे श्रीमी द्वारा नहीं देखा भाता हुआ एक पुरुष भिन्नु वेच में उसके पान श्राचा ।

नरदेवसुतस्तमभ्यपृच्छद्वर् कोऽसीति राशंस सोऽय तस्मै । नरपुंगव जन्ममृत्युमीतः अमग्रः प्रज्ञतितोऽस्मि मोणहेतोः ॥१७॥

राज-पुत्र ने उससे पृद्धा — "कहा, कीन हो १" तब उसने उससे कहा — है नरभेड़ ! जन्म-मृत्यु से दरा हुआ में सन्यासो हूँ तथा मीच के लिए संन्यास लिया हूँ ॥१७॥

> जगति चयधमेके मुमुचुर्म् गयेऽहं शिवमचयं परं तत्। स्वजनेऽज्यजने च तुल्यजुद्धिर्विषयेभ्यो विनियुत्तरागदोषः॥१८॥

नश्चर कमत् में मोल की इच्छावाला में, प्रसिद्ध कल्याणमय प्रविनाशी पद ओव रहा हूं। निव और पराये में समान बुद्धि होकर, विषयों के राग-देख से बहित हो गया हूँ ॥१८॥

> निवसनं कविदेवं दुज्ञमूले विजने बायतने गिरौ वने वा । विवसन्यपरिप्रहो निराशः परमायीय यथोपपन्नमेजः॥ १६॥

कभी बुख की बढ़ में, कभी निर्जन देवालय में, कभी पर्वत पर और कभी बन में रहता हुआ, संभइरहित, आशासहित अनायास को मिल बाबे, बढ़ी साकर मोख के लिए पूम रहा हैं ॥१६॥

इति परवत एव राजसुनोरिदमुक्त्वा स नमः समुत्पणतः। स हि तहपुरन्यबुद्धदर्शी स्मृतये तस्य समेविवान्दिबीकाः॥२०॥

ऐसा कद हर, राजकुमार के देखते वह आकाश में उक गया। दूसरे बुद्ध को देखनेवाला वह ऐसा शरीस्थारी देवता था (बोकि) उनकी स्मृति बगाने के लिए आया था ॥२०॥ गगनं खगवत्ते च तस्मिन्तृबरः संज्ञह्रपे विसिस्मिये च । चपक्रम्य तत्तव्य धर्मसंज्ञामभिनियाणविधी मति चकार ॥६९॥

पंछी की तरह (पाँच सहरा) उसके आकाश में उह जाने पर, वह नर बका प्रसन्न एवं विस्तित हुना तथा उससे वर्ग का शान प्राप्त कर, उसने पर से निकलने को सोचा ॥२१॥

तत इन्द्रसमो जितेन्द्रियाशः श्रविवित्तुः पुरमश्रमाहरोह् । परिवारजनं त्ववेत्तमाणस्तत एवाभिमतं वनं न भेजे ॥२२॥

तव, इन्द्रिस रूप अश्वीको जीतने वाला, इन्द्र के समान वह, नगर में जाने की इच्छा से घोड़े पर चदा। वहाँ परिवर्ती को देखता हुआ, वहीं से आभीह वन को नहीं गया।।रर।।

स जरामरणुचयं चिकीपु र्वनवासाय मति स्मृतौ निधाय । अविवेश पुनः पुरं न कामाहनसूमेरिव सरहलं द्विपेन्द्रः ॥२३॥

बरा-परया का चय करने की इच्छा से कन में निवास करने का छपना निकाय स्मरया में रखते हुए, छनिच्छापूर्वक नगर में उसी तरह प्रवेश किया जैसे हाथी बनभूमि से, पालत हाथियों के छुगड में प्रवेश करता हो ॥२३॥

सुखिता वत निर्वृता च सा स्त्री पितरीटच इहायताच यस्याः। इति तं ससुदीच्य राजकन्या प्रविशन्तं पिश्च साख्यक्रिजंगाद ॥२८॥

किसी राजकन्या ने [मार्ग में प्रवेश करते हुए, उसे देखकर हाथ बोड़ कर कहा—दे विशालनयन ! इस लोक में जिसका पति ऐसा है वह स्त्री सुली एवं कुतार्थ है ॥२४॥

श्रम घोषभिम महाश्रधोपः परिशुक्षाव शर्म परं च लेमे। श्रुतदान्स हि निर्वृतेति शब्दं परिनिर्वाणांवधी मति चकार ॥२४॥ महानेष महरा गम्भीर चांन बाला उमने 'निर्वृत' (कृतार्थं) वह सब्द कृतकर परम शान्ति मास की, तथा उस सब्द को सुनकर परिनिर्वाण को विधि (गुक्ति) सोची ॥२५॥

श्रय काञ्चवशीलशृङ्गवष्मी गजमेषपेभवाहुनिस्वनाचः। ज्ञयमज्ञयभंजातरागः शशिसिहाननविकमः प्रपेदे॥२६॥ तंब सुमेद शिलर के समान उजत शरीर वाला, हाथी (के सूँड़) के समान सुवा वाला, मेप के समान व्यक्ति वाला, ऋषम (मोन) के समान नेत्र वाला, चन्द्रमा के समान मुख वाला एवं शिह के समान पराक्रम वाला 'वह' विस्को अज्ञय धर्म में प्रेम उत्पन्न हुआ है, महल में गया ॥२६॥

सृगराजगतिस्ततोऽभ्यगच्छन्तृपति मन्त्रिगरीहपास्यमानम् । समितौ मरुतामिब क्वलन्तं मधवन्तं त्रिदिवे सनत्कुमारः ॥२७॥

तत्र मृतराज के समान गतिमान् 'वह' मान्त्रवों द्वारा सेवित राजा के नास गया, जैसे स्वर्ग में देवताओं की समा में सुशोभित इन्द्र के पास सनन्दुमार जाते हैं 119011

प्रियप्तय च साञ्चलियेभाषे दिश भाग नरदेव साध्वनुद्याम् । परिविश्रविषामि भोषाहेवोर्नियतो सस्य जनस्य विषयोगः॥ २८॥ और करवस प्रयाम कर बोला – वे नरदेव ! सुक्ते शुभ आशा देवें। मैं भोषा के लिए सन्यास सेना चाहता हैं, क्योंकि एक दिन इस (सुक्त) व्यक्ति से अवस्य ही वियोग होगा ॥२८॥

इति तस्य बचो निराम्य राजा करियोबामिहतो दुमरचचाल । कमलप्रतिमेऽञ्चली गृहीत्वा बचने चेदमुवाच वाष्प्रकरहः ॥ २६ ॥ देसका बचन मुनकर, हाथी (की डोकर ) से ब्राहत कुच की मीति, राजा काँप नया और कमलस्टरा कर-पुट में पकड़कर ब्राश्नुहद्ध गद्गद स्वर से यह बचन बोला—।।१६॥

प्रतिसंहर तात बुद्धिमेतां न हि कालस्तव धर्मसंश्रयस्य । वयसि प्रथमे मती चलायां बहुदोषां हि वदन्ति धर्मचर्याम् ॥ ३० ॥ दे तात । इन वृद्धि को लोटा लो । धर्म का आक्षय (सेवन) का तुम्हारा समय (अवस्था) नहीं है । प्रथम अवस्था में मन चंचल रहने के कारण धर्मा-चरमा में बहुत दोष बताते हैं ॥ ३०॥

विषयेषु कुन्ह्तेन्द्रियस्य त्रतसेदेष्वसमर्थीनश्चयस्य । तरुणस्य मनश्चलस्यर्णयादनमिज्ञस्य विशेषतो विवेके ॥ ३१ ॥ विषयों के अति, तक्या की इन्द्रियों उत्कविडत रहती है तथा बत के तुःख सहने में वह निश्चित रूप में झलन्ये रहता है। खतः खरवय से (उधका) मन विचलित हो जाता है, विशेषतः विवेद (निर्णय) में वह अनिभिन्न रहता है ॥३१॥

सम तु प्रियधमं धर्मकालस्त्रिय लच्मीमनस्त्र्य लच्ममृते। स्थिरिवक्रम विक्रमेण धर्मस्त्व हित्वा तु गुरु भवेद्धमाः॥३२॥ हे विवधमं! लच्चसम्पत्र तुमः पर लच्मी (राज्य) सीपकर मेरा धर्म (ज्ञाचरमा) का काल (ज्ञा गया) है। दे स्थिरिकम ! पुरुषायं से तुम्हें धर्म होगा। (किन्तु) पिता के त्यान से तो अधर्म हो होगा॥३०॥

सदिमं व्यवसायमुत्स्व त्वं भव तावित्रस्तो गृहस्यधर्मे । पुरुषस्य वयःमुखानि भुक्त्वा रमणीयो हि तपोवनप्रवेशः ॥ ३३॥

कातः तुम इस निश्चय को त्यामो क्रीर यहस्य धर्म में तस्प होको । युवाबस्था का सुल भोग लेने पर मनुष्य का तपोवन में अवेश करना शोभा देता है ॥६३॥

इति वाक्यमिदं निशस्य राजः कलविङ्कस्वर उत्तरं वभाषे। यदि मे प्रतिमुखसुपुं राजन् भवसि स्वं न तपोवनं अधिष्ये॥३४॥

राजा का पह बचन सुनकर कलविष्ट (पदी का नाम ) के स्वर से उसने यह उत्तर दिया—दे राजन् । यदि चार वातों में मेरे रचक वर्ने तो में वन का स्राध्य न स्त्रु ॥३४॥

न मवेन्नरणाय जीवितं में विहरेत्स्वारुध्यमिदं च में न रोगः। न च यौननमान्त्रिवेजरा में न च संपत्तिममां हरेद्विपत्तिः॥३४॥

मेरा जीवन, मरख के लिये न हो, रोग, इमारे इस बारोग्य को न हरे, बुद्दामा, बीवन को विचित्त न करे खीर न विपत्ति मेरी इन सम्पत्ति, को हरे ॥

इति दुलंभमर्थमृचिवांसं तनपं वाक्यमुवाच शाक्यराजः। त्यज बुद्धिमभामतिप्रवृद्धामत्रहारयोऽतिसनोरयोऽक्रमध्य ॥३६॥ इस तरह जनम्मव बात को बहुने बाले अपने पुत्र से शाक्यराज ने ४ मुठ च० बहा—समित्र पदी-पदी इस तुंद का परित्यात करों । सन्तर्वद सर्व समाप्त कामना ( नश्ने वालों ) का उपहास ( मिन्दा ) होता है धरेवा।

ख्य मेरुपुरपुर बमापे यदि नास्ति कम एव नास्मि बार्चः। शरणाक्त्रवलनेन दहासानास्न हि निश्चिकसिपुः कमं ग्रहीतुम् ॥३७॥ तम मेर करण महास पुत्र ने ॥॥—यदि यह नम (सम्बद्ध) नही है तो भी मुक्ते न छेदियः स्थीत बन रहे पर से भागने की इच्छा पाले को गीकना जनित नहीं है ॥३०॥

जनतम यदा ध्रुवो वियोगो नसु धर्मीय वर्र स्वयं वियोगः। जनरां नतु विभयोजयेन्मामकृतस्वार्थमसुप्रमेव बृत्युः॥३८॥

अब (क विश्व में कियोग निश्चित है तो वार्याचरण के लिये स्वयं एयक् हो बाना गरार्थ में उत्तम है क्योंक मृत्यु, स्वार्थ ( बनोरष ) को पूर्वि तृति ( विषय संतुष्टि ) के जिला ही मुक्ते सकाम देवक् कर देशी ॥३८॥

इति भृषिपतिर्तिशस्य तस्य स्थानसायं तस्यस्य निमु मुचोः । अभियाय न यास्यतीति भृयो विद्ये रचणमुचर्मात्र कामान ॥३६॥ निर्वाण की इच्छा जाले उस कामान का पेता निरूचय खुनकर "नहीं आधना ( कानक है, वो हो बहना है )"—नृमिपति ने ऐसा कहा और पुनः विद्येष रखा नमा उसम विषय-भोगो का विधान किया ॥३॥॥

सचित्रस्तु निर्दाशितो यथावद् बहुमानात्यस्यायाच्य शासपूर्वम् । गुरुणा च निर्मारतोऽष्ट्रपातैः प्रविवेशायसर्थं ततः स शोचन् ॥४०॥ मन्त्रियो ने गासानुकृत प्राटर एवं प्रेमपूर्वक विभिन्नत् समभ्याया तथा पिता चे प्रभू वर्गाते हुए । पूत्र को ) रोका । तक शोक करते पुए उसने श्रपने महस्र में प्रवेश किया ॥४०॥

चलकुरहलनुस्विताननाभिर्धनिक्वासविकस्पवस्तनीभिः । बनितामिरअस्तिनोचनाभिर्धनशाबाभिरिवास्युदीच्यमाणः ॥४१॥

चंनल कुरदली में ज्यान अल पुनियत हैं, सान्द्र स्थासीन्ह्यात से जिसके स्तन को रहे हैं जिनकी प्रांपी सुगशायकों के समान है पैसी सुवतियों ने उसे देखा ॥४१॥ स हि काञ्चनपर्वतावदातो हृद्योग्मारकरो वराङ्गनानाम् । अवरणङ्कविलोचनात्मभावान्वचनस्पर्शवपुर्गुणेजेहारः ॥४२॥

सुमेर वर्षत सहस्य देवीत्यमात उस राजकुमार ने भेड युवतियों के हृदय को उत्मत्त कर दिया तथा अपने बचन, स्पर्ध, शरीर पूर्व मुखी से अमशाः उनके अनगः, शरीर, लीचन तथा आतममात (क्यामिमान) हर लिये ॥४२॥

विमते दिवसे ततो विमानं वपुषा सूर्यं इव प्रदीप्यमानः। तिमिरं विजियांसुरात्ममासा रविक्यन्तिव मेठमाहरोह ॥४३॥

तब दिन करता होने पर, खरीर से सूर्य सहश्च प्रकाशनान वह विमान शाला ( महल के ऊपर का कमरा ) पर पहुंचा मानो उदित हुआ सूर्य अपने प्रकाश से अन्यकार को नष्ट करने की इच्छा में मुगेब पर पहुंचा हो ॥४३॥

> कनकोज्ज्ञनादीपद्वतं वरकालागुरुव्पपूर्णगर्भम् । स्रिवेरम् स वज्जमक्तिपित्रं प्रवरं काज्ञनमासनं सिवेर्वे ॥४४॥

स्वर्णं सदश उच्चाल एवं प्रकाशमान दीपों के हुछ (माड कानूस) वाला उत्तम अगुर भूग (सुगरिय) ने परिपूर्णं गर्म (क्स ) वाला (वह ) उस चन्द्रशाला पर चट्कर बज़ (पिश्व) के खरडी ने चित्रित बेंध विहासन पर बैटा ॥४४॥

तत उत्तमश्रुत्तसांगनास्तं निशि त्येंहपतस्थुरिन्द्रकल्पम् ॥ हिनवन्छिरसीव चन्द्रगीरे द्रविगोन्द्रात्मजमध्यरीगगीयाः ॥४१॥

तय राणि में इन्द्र सहरा उस उत्तय ( श्रेष ) के बाग सुन्दर पुवतियाँ बाने गाने के साथ उपस्थित हुईं मानो चन्द्र से उत्तवता हिमशिसर पर धनाविष-पुत्र के पास अप्तराखों के सुराह जा पहुँचे हो ॥४५॥

परमार्थस्य दिव्यत्र्वंकल्पैः स तु तेर्नेव रति यथी न हर्षम् । परमार्थसुखाय तस्य साधोरमिनिश्चिकमिणा यतो न रेमे ॥४६॥

उन स्वर्गीय बाजों के सहरा श्रेष्ठ वाजों में भी यह न तो सुको हुआ और \* न प्रसन्त दी। वरमार्थ सुक के लिये उस सामु की निकल मागने की इच्छा भी अस्तः रित नहीं हुई ॥४६॥ स्रव तत्र सुरैस्तपोवरिष्ठेरकनिष्ठेर्व्यवसायमस्य वृद्ध्या । युगपरमम्हाजनस्य निद्रा विहिवासीदिकृताव्य गात्रचेष्टाः ॥४७॥

तम गपस्या से भेंड अनिन्छ (नड़े ) देवों ने उसका निधित आभिप्राय आनकर वहाँ एवं अमदाओं को एक साथ निदित तथा उनकी गानचेदाओं को विकृत कर दिया । । । ।

श्चभवच्छियता हि तत्र काचिद् विनिवेश्य प्रचले करे कपोलम् । द्यितामपि कक्षमपत्रचित्रां कृपिनेवाङ्कगतां विद्याय वीणाम् ॥४८॥

बहाँ कोई स्त्री, नामल हमेली पर शाल रखकर, मानी कुपित होकर स्वर्ण बन्न से मुद्दो श्रिय भीणा को गोद में ही झीडकर तो गई भी ॥४८॥

विवसी करलम्बचेगुरस्या स्तनविश्वस्तस्तितांशुका शयाना । ऋजुपट्परपङ्किजुष्टपद्मा जलफेनप्रहसत्तटा नदीव ॥४८॥

एक अन्य की, राथ में बॉसुरी लिये थी उसके लान पर से गुध बला सरक गया था, वह सीतों हुए ऐसी सुन्दर लगी जैसे सीयों अमरपंक्ति में सेवित दगद-युक्त कमलवाली, अनफेन की (उस्वतता से) मानी हैंस रही सहवाली नदीं हो ॥४६॥

नवपुण्करगर्भकोमकाभ्यां तपनीयोज्ञ्यलसंगताह्नदाभ्याम् । स्वपिति सम तथापरा भुजाभ्यां परिरभ्य प्रियवन्सृदङ्गभेव ।।१८०॥ एक और द्वरी, नवीन कमल के इत्य के समात कोमल सुवर्णमप उन्यास एवं मुडील कज़र (केय्र) वाली भुजाओं से हो प्रियतम की तरह सुदंग का ही व्यक्तियन करके सी गई ।।५०॥

नवहाटकमूपणास्त्यात्या वसने पीतमनुत्तमं वमानाः । अवशा पननिद्रमा निपेतुर्गतभग्ना इव कर्णिकारशास्ताः ॥५१॥ सहत्, त्यर्थं के वपे नृपणी से मृषित एवं उत्तय पीले वस्त्र वारण किये, कुछ अन्य सियाँ गाद निद्रा के अभीन शोकर, हायी करते शोशो गई कनेर की शासा नहरा विभी ॥६१॥

श्रवलम्ब्य गवाचपारवेमन्या शक्ति। चापविभुग्नगात्रसृष्टिः । विरराज विलम्बिचारुद्दारा रचिता वोश्णराजमित्रकेत्र ॥४९॥ लम्बायमान बुन्दर हार पहिने हुए, बनुष के समान मुके कामद्रश्रदवाली एक श्रान्य की गणाच की बाद के सहारे सीती हुई इस प्रकार सोमित हुई मानो तोरण (बहिंद्रार ) पर (निमित ) कठपुतली हो ॥५२॥

मणिकुण्डलदृष्ट्रपञ्चलेखं मुखपद्मं विनतं तथापरस्याः। शतपञ्जनिवार्धवञ्चनाडं स्थितकारगडवपट्टितं चकारो ॥४३॥

उसी तरह मोर्ग हुई एक अन्य को का सुका हुवा एवं प्रशिवदित कुरहता से पित गरे दवरचनायाला सुक्तकाल आया सुका नालवाला, वैठे हुए कारसहत (पत्नी) से संपर्धित कमल सहस चमक रहा था।। ३।।

खपराः शयिता यथोपविष्टाः स्तनभारैरवनस्थमानगाताः । उपराह्य परस्परं विरेजुभुजपाशैस्तपनीयपारिहार्यः ॥५४॥

स्तनी के भार से नम्र गालवाली कुछ अन्य कियाँ स्वर्ध कंक्या युक्त बाहु-पाशों से एक दूसरे को पकड़े, बैडो-बैडी मोली हुई बहुत ही सुन्दर प्रठीत हुई ।।५४।।

महतो परिवादिनों च काचिद्वनितालिङ्ग्य सस्वीसिव प्रसुपा । विजुपूर्ण चलत्सुवर्णसूत्रा वदनेनाङ्करयोक्त्रकेण ॥१९॥

चडल मुनर्णम्य (करपनी ) वाली एक कोई बनिता, बहुत बडी बीगा का, सन्त्री के समान खालिजन किने हुए, सोती हुई विचित्र मोक्य (प्रमा-मगडल ) पुक्त मुख से मानो सुम (चक्कर खा ) रही हो । १९४॥

पणवं युवतिमें बांसदेशादबविस सितवारुपाशमन्या । सविलासरवान्तवान्वमूर्वेविवरे कान्त्रसिवाभिनीय शिश्ये ॥४६॥

एक अन्य मुक्ती, बुला के अंस (कन्या ) प्रदेश ने विर गई डोरीपाला प्रमुख (सारंगी ) को सोनमाद रति कोड़ा के अन्त में शिथिल पति की तरह दोनी बांबों के बीच लेकर सोई थी। 1851

अपरा वभुवुर्निमीलिताच्यो विपुलाच्योऽपि शुभभुवोऽपि सत्यः। प्रतिसङ्ग्वितारविन्द्रकोशाः सवितयस्तमिते यथा नलिन्यः॥१७॥ दूसरी क्षियो विशालनवनी एवं सुन्दर सङ्टीयानी होने पर मी, बॉले बन्द हो जाने पर, तुर्व के घटत होने पर, चारों थी। से सिकुड़े हुए कमल कोशकाओं कमलिनियों को माँगत हो गई थी।(४७))

शिथिकाकुलम्थंजा तथात्या जवनस्रस्तविभूवणांशुकान्ता । चराविष्ट विकीर्गाकव्यस्त्रा गवमना प्रीत्यातनाङ्गनेव ॥५८॥

कैश शिर्मिण एवं विश्वित है, बाँगों पर भूदण ( करवती ) तथा वस्त्र के क्षेत्र ( बन्द्रज ) स्टब्स गये हैं, गले के हार ( मिलागों ) दिल्लर गये हैं—ऐसी अन्य स्थियों इस अकार नी रही भी जैसे हाथी द्वारा तोड़ी गई स्त्री की मिला हो ॥५८॥

श्रपरास्त्ववया दिया विशुक्ता धृतिमत्वोऽपि वपुर्गुत्तैरुपेताः । विनिश्रायमुक्तवर्णं शयाना विक्रताः विप्तगुजा जज्ञ्हिमरे च ॥५९॥

अन्य कियाँ, घोरक सथा शरीर के गुणों (करों ) वे सम्पन्न होने पर भी निवाबस होने के कारण सम्बारहित, टेट्राओटी तथा मुखाओं को पीलाकर सीतों हुई पुन्कार साँधें एवं जंभाइयाँ के रही थी HVEH

न्यपनिद्धविभृषणस्त्रोऽस्याः विस्तृतमन्यनवाससो विसंहाः । स्रात्मीनितद्युवसनिक्षनास्यो न विरेजुः रापिता गतासुकस्पाः ॥६०॥

भूगमा एवं मालाएँ धलग हो समे हैं, बच्चों की बाँडें खुल गई है— ऐसी कुछ अन्य कियों लिनके समेह एवं निश्चल नेज खुले रह गए हैं,(वे ) बेहोरा सोती हुई शब ( सुरदे ) के समान शोधित नहीं हुई ।(६०))

विज्ञास्यपुटा विज्ञानात्री अपतहक्त्रतत्वा प्रकाशगुद्धा । रूपरा मदवृश्यितेव शिश्ये न चमासे विज्ञतं वपुः पुषोष ॥६१॥

क्रम्य पड़ की जिसका सुख पुट खुला का, खरीर दुला था, सुख से लार इपक रही थी, सुबा इन्द्रियों दील रही थी, वह मतवाली भी तरह सोनेवाली शोभा नहीं या रही थी (क्योंकि ) उसका शरीर विकसल था ॥ ११॥

इति सत्त्वकृतात्वयानुरूषं विविधं स प्रभवाजनः रायानः । सरसः सहरां सभार रूपं पयनावजितकन्त्रपुष्करस्य ॥६२॥ इस प्रकार प्रकृति, कुत्त एवं वंश के ब्रानुरूप विविध प्रकार से को रही उन की-भनो ने पथन से विद्या एवं मुरमाये धमल युक्त करोवर के सहश हश्य उपस्थित विद्या ॥६२॥

समवेद्य तथा वथा शयाना विकृतास्ता युवतीरधीरचेष्टाः । गुगावहपुषोऽपि बल्गुमाषा नृपस्तुः स विगर्हयावभूव ॥६३॥

यद्यपि उनके संगीर मुन्दर थे, एवं वाणी मारु थी, तथापि इस प्रकार से सोने के कारण उनकी ब्राफृतियाँ विकृत एवं चेप्राएँ वश्चन थी, जिन्हें देखकर उस राजमून ने निन्दा की ॥६२॥

त्रशुचिविकृतश्च जीवलोके वनितानामयमीदशः स्वभावः । वसनामरगीस्तु वबच्यमानः पुरुषः श्लीविषयेषु रागमेति ॥६४॥

इस संसार में विनेताओं का ऐसा विकरात तथा अपवित्र स्वमान है तथापि वस्त्राभुषणों (कृतिस गुर्गों ) ने विज्ञत पुरुष, कियों के विषय में शग करता है 116 था।

विम्रोद्यदि योपितां मनुष्यः प्रकृति स्वप्नविकारमीदृशं च । ध्रवमत्र न वर्धयेत्प्रमादं गुणसंकन्पदतस्तु रागमेति ॥६५॥

बाद मनुष्य स्विधी के ऐसे स्वभाव तथा स्वप्त-विकार का विचार करें तो बधार्थ में अपनी मूल को खाने न बदने दें । किन्तु स्विधी में सीन्दर्य है— ऐसा संकल्प करने से भी उनमें राग करता है ॥६%॥

इति तस्य तद्न्तरं विदित्वा निशि निश्चिक्षमिणा समुद्वभृव । अवराम्य मनस्ततोऽस्य देवैभेवनद्वारमपावृतं वसूव ॥६६॥ इस प्रकार यह ब्रान्तरिक रहस्य बानकर, उसकी दस्का, राति में शि निक्रण मागने की हुई। तब उसका मानसिक माय धमक्तकर देवों ने दार कोल (दये ॥६६॥

काथ सोऽवततार हर्म्यपृष्ठायुवतीस्ताः शथिता विगर्हमाणः। कावतीर्यं तत्रश्च निर्विशङ्को गृहकस्यां प्रथमां विनिजनाम ॥६॥।

तब हो रहा जन कियों की निन्दा करता हुता, महल के करनी मान से बहु उतना और निर्माण वहीं से उत्तर कर भवन के प्रमय करा ने निक्ता। तुरगावचरं स बोधियत्वा अभिनं ह्रन्त्कमित्यमित्युवाच । हयमानय कन्यकं स्वरावानमृतं प्राप्तुमितोऽद्य मे विधासा ॥६८॥ शीमगामी 'ह्रन्दक' नामक धर्यस्वक को बगाकर उसने ऐसा बहा— इ तगामी कन्यक खरूप को शीम लाखो, मोद्य पने के लिये खाब वहाँ से

वाने की मेरी इच्छा है । ६८।।

हरि या गम तुष्टिस्य जाता व्यवसायस्य यथा मती निविष्टः । विजनेऽपि च नाथवानिवास्मि भुवमभौऽभिमुखः समेत इष्टः ॥६८॥

आब नेरे इट्य में जो तृष्टि हुई है और वृद्धि में जिस प्रकार निश्चित भारता अम गई है, तथा निर्जन में भी सनाथ सहशा है, खतः अवस्य मेरा अभीषार्थ सम्मूल था गया है ॥६२॥

हियमेंव च संनति च तिस्वा शयिता मरागुस्ते यथा युवत्यः। विवृते च यथा स्वयं कपाटं नियतं यातुमतो ममाद्य कालः ॥५०॥ लगा एवं नरलता को छोडकर कियां जिस प्रकार हमारे सन्तृत्व सो गईं भीर दिन पकार दरवाने अपने जाप नृत्त तथे, अतः निश्चमं हो आन यहाँ में बाने का मेरा साम था गया है ॥५०॥

र्भातगृह्य ततः स भतुँराक्षां विदितार्थोऽपि नरेन्द्रशासनस्य । मनसीव परेशा बोह्यमानस्तुरगस्यानयने मति चकार १७४॥

तन नरेन्द्र के खादेश का खभिशाय चानते हुए भी स्वामी (रावकुमार) की खाड़ा स्वीकार कर, उतने किसी खम्म से मन में भेरित किये जाने की तरह, खब लाने के लिये मन किया 110 रा।

> ष्यय हेमसलीनपूर्णवर्त्तकं लघुशय्यास्तरणोपगृहपृष्ठम् । यलसत्त्वज्ञवान्त्रवोपपन्नं स वराश्चं तसुपानिनाय भर्ते ॥७२॥

अनन्तर 'उसने' ऐसा बल, साइस, बेग एवं बंश से समझ श्रेष्ठ मोड़ा स्वामी के लिये लाया जिसके कि मुँद में स्वर्ण की लगाम एवं पीठ पर कोमल जीन तथा भूल करें में 11621)

प्रसर्विकपुन्छम्लपाचिग् निश्वहस्यवन् वपुन्छकर्यम् । विनवोधनपुष्टकुलियास्य विपुलभोधनलाटकटपु रस्हम् ॥७३॥ उस घोड़े की रोट्, पूँछ का मूल तथा एडियाँ फैली थीं, बाल एक एवं कान निकाल खोर खोटे थे। थीठ, पेट बोर बगल मतीमत ( चटाव उतार ) वे एवं गोथ ( सुलाग्न ) ललाट, कांट खोर बदस्यल विशाल में ॥०१॥

डपगुढा स तं विशालवज्ञाः कमलाभेन च सान्त्वयन् करेण । मधुराचरया गिरा शशास ध्वतिनीसध्यमिव प्रवेष्टुकामः ॥७४॥

उस चीड़ी खाती बाले ने कमल सहरा धेमल हाणों से उसे स्पर्श करके मधुर खचरजुक बाजों से सम्बोधन करते हुए ऐसा बादेश दिया मानी शह सेना के मध्य प्रवेश करना चाहता हो ॥७४॥

बहुशः किन शत्रवो निरस्ताः समरे त्वामधिकग्र पार्थिवेन । ब्रह्मप्यसूर्तं पदं यदावन् तुरगन्नेष्ट लमेय तत्कुरुष्व ॥७४॥

हे तुरम श्रेष्ठ ! तुम पर चदकर राणा ने समर में बहुत बार शाहुओं की जीता है । मैं भी विधिवत् मीलपद, जैसे पा सक् वैस्त करो ॥ श्रा

सुनभाः खलु संयुगे सहाया विषयावाप्रसुखे धनाजेने वा । पुरुषस्य तु दुर्नभाः सहायाः पतिनस्यापदि धमेसंश्रवे वा ॥७६॥

निश्चय ही. संप्राम में, विषयज्ञन्य मुल में तथा धन स्वयसाय ने सहायक सुक्षम होते हैं किन्तु आपनि में गिरने पर तथा धर्म को ग्रामय लेने पर पुरुष के तहायक दुलेंग हैं 115511

इह चैब सवन्ति ये सहायाः कलुपे कर्मणि धर्मसंश्रये वा । अवगच्छति से यधान्तरात्मा नियतं तेऽपि जनास्तदंशभाजः ॥७७॥ इस लोक में, पाप कर्म करने में धोर पुगन कर्म का आश्रय लेने पर की सहायक होते हैं, सेरी अन्तरात्मा असे तक समझती है कि वे बोग भी उस (पाप-पुराय) के श्रंश के मागीदार अवश्य होते हैं ॥००॥

तिहर्षे परिगम्य धर्मयुक्तं मम निर्याणमितो जगदिताय । तुरगोत्तम वेगविकसाम्यां प्रयतस्थात्मिति जगदिते च ॥७८॥ छतः मेरा यहाँ वे निकतामा जगत् हित के लिये एवं धर्म-युक्त स्थानस्थ, हे तुरगश्चेष्ठ ! स्थ = हित तथा जगतके हित के लिये येग छोर पराक्षम से प्रयत्न बरो ॥७८॥ इति सुहद्भिषानुशिष्य कृत्ये तुरगवरं तृवरो वर्न विवासः। सिनमसितगतियुतिषपुष्मातः रविरिव शारद्मश्रमाहरोह् ॥७६॥

इस प्रकार वन वाने की इच्छा से नरशेष्ठ, जुमार ने तस उत्तम क्षत्र को कर्मका कर्म का, मिश्र के समान उपनेश दिना और उन्नल गति एवं गुतिशाला नपुष्मान राजकुमार सफेद बंधे पर इस प्रकार चट्टा जैसे श्रस्त्वाजीन नेष पर सूर्व ॥७६॥

अध स परिहरित्रशीधचरडं परिजनबोधकरं श्वितं सद्धः। विगतहनुरवः प्रशान्तहे पश्चिक्तिविमुक्तपद्कमो जगाम ॥८०॥ तब वह सामु-अस्व, यित्रशीलक सर्गकर तथा परिवनी को बगानेवाली व्यति को सेवता हुआ, इनु के स्वर बचाता हुआ एवं हिनहिनाहट शान्त किये, चंचलता त्याग कर, हम स्वता हुआ चला ॥≤०॥

कनकवलयम्पितप्रकोष्टैः कमलनिमेः कमलानिव प्रविष्य । अवनतवनवस्तवोऽस्य यज्ञाशकितगतैर्देधिरे खुरान् कराग्रैः ॥८१॥

तब यद्यों ने शरीर कुकाकर, स्वर्ण-कह्नज्य से भूषित। जीवल गति वाले कमल के समान हायों के क्षत्र मांग से उस प्रश्य के कपल सहश खुरी की बाम लिये: मानो कमल किहा रहे ही 115011

गुरुनिरधकपाटसंयुता या न सुखमपि द्विरदैरपात्रियन्ते । त्रज्ञति तृपसुते गतस्वनास्ताः स्वयमभवन्त्रितृताः पुरः प्रतोल्यः ॥⊏२॥ विशाल एवं विस्तीर्थं नगर विद्वार, को कि हाथियों से भी सरझतापूर्वक नहीं गुक्तते में, वे राजकुमार के परिवजन (आने) पर स्वयं शब्द गईत खुझ गर्म

पितरमधिमुलं सुर्तं च मालं जनमनुरक्तमनुरामां च लक्षीम् । कृतनितरपहाम निव्येषेकः पितृनगगत्स सतो विनिर्णगाम ॥⊂३॥

दद गहरूप एवं निरमेश होकर वह अनुकृत पिता को शिशु पुत्र को, अनुस्क लोगों को एवं उत्तम लक्ष्मी को होक कर उस पिता के नगर से निकत पड़ा 1/42||

व्ययं सं विमलपङ्कलायताचाः पुरमलकोक्य ननाद सिंहनादम् । जननमरणबोरस्प्रपारो न पुरमहं कपिलाङ्कर्यं प्रवेष्टा ॥८४॥ अनन्तर विमल कमल के समान विष्ण नयन उसने नगर की और देखकर सिंहनाद करते हुए कहा — अन्य पूर्व मृत्यु का अन्त देखे विना इस कपिलवस्त्र नामक नगर में प्रवेश नहीं कहाँ गा"।(८४)।

इति वचनमिदं निशम्य तस्य द्रविगापतेः परिषद्रणा ननन्दुः । प्रमुद्दितमनसञ्च देवसंघा व्यवसितपारण्माशरासिरेऽसमै ॥८४॥

इस प्रकार उसकी बात सुनकर कुकेर के समासद वसन्त हुए एवं प्रश्नीलत चित्त देव-समुदाय ने उसका मनोरथ सिंह करने था संदल्प किया ॥=५॥

हुतवह्वपुषो दिवीकसोऽन्ये ज्यवसितगस्य सुदुष्करं विदित्वा । अकुपत :तुहिने पथि प्रकारां चनविवस्प्रस्तुता इवेन्दुपादाः ॥८६॥

उसके झत्यात, दुःसाध्य एवं निश्चित आभिमान को कानकर, कुछ जन्म देवों ने, आग्न रूप धारण करके उसके वर्णीले मार्ग में उसी तरह मकाछ किया जैसे मेचों के छिद्र में प्रावह दोकर चन्द्रमा की किरणें ॥=६।

हरितुरगतुरङ्गवत्तुरङ्गः स तु विचरन्यवसीव चोद्यमानः । अद्यापरुपतारमन्तरिक्षं स च सुबहृति जगाम बोजनानि ॥८७॥

इति शां अञ्चयोपकृते पूर्ववुद्धचरित्तमहाकन्ये

वामिनिष्कमणी नाम प्रक्रमः सर्गः।

सूर्य के पोट के समान वह थोड़ा मानो किसी के द्वारा मन में प्रेरणा भाषा हुआ जला का रहा था और वह कुमार, नूर्य को किरखों से खाकाश के तारे मसिन नदी हो पाये तब तक बहुत योजन दूर निकल गया ।।⊏अ।।

> पूर्ववद्वचरित्तमहाबाव्य में बामिनिकान्य नामक पद्धम सर्गं समाप्त हुव्या।

## अथ पष्ठ: सर्गः छन्दक-निवर्तनः छन्दक विसर्जन

ततो मुह्वाध्युषिते जसच्यद्धपि भास्करे। सार्गवस्याधमपदं स ददशे मृणां वरः ॥१॥

तम नरी में भेष उस राजकुमार ने कुछ पुडूतें में विश्व-चलु मास्कर के उदित होने पर भागव का जालन देखा ॥१॥

> सुप्रविश्वस्तह्रियां स्वस्थितिवहंगमम् । विश्वान्त इव यद् ह्यू इतार्थ इव चाभवत् ॥२॥

हरिया, विश्वस्त ' परिचित ) की तरह की रहे थे, पद्मी शान्त कैठे के— देले उस श्राक्षम को देलकर वह मानो कृतार्थ होकर अमरहित-सहरा हो गया ॥२॥

स विस्मयनिवृत्त्यभै तपःपूजार्थमेव च। स्वां चानुवर्तितां रचन्नश्चपृष्ठादवातस्त्॥३॥

अपना अभिमान त्यांशने के लिये, एवं तपत्या का आदर करने के लिए अपने आचरण की रक्षा करते हुए यह स्वश्च-मुख से उतरा ॥३॥

> अवतीर्थं च पस्यरो निस्तीर्ग्यनित वाजिनम् । अन्दर्भं चामधीर्यातः स्नापयन्तिव चनुपा ॥४॥

ततर कर वाकि ( बोडे ) को सहराया एवं कहा—"तुमने पार कर दिया" एवं स्मिन्य डाँड से मानो सेचन करते हुए असन्त डोकर खुन्दक से कहा ॥४॥

> इमं तास्वीपमजवं तुरङ्गमनुगच्छवा । दक्षिता सीन्य मङ्गक्तिविकमञ्जायमात्मनः ॥४॥

हे सीम्य ! गवड तुल्य ब्रुवनामी इस पीडे के पीछे चलकर तुमने मुक्तमें मक्ति एवं खपना यह पराहत दिलायां ॥५॥

सर्वधासम्बन्धकार्योऽपि गृहीतो भवता इदि । भर्तुस्नेह्म बस्यायमीट्हाः शक्तिरेव च ॥६॥

थवापि में सर्वमा कान्य कार्य-रत हूं किन्छ किसकी स्वामिभक्ति तथा शक्ति भी इस प्रकार की है—ऐसे खाय ने नेरे हुद्य में ग्रहण (निवास ) पावा है ॥६॥

स्मिन्योऽपि समर्थोऽस्ति निःसाम्य्योऽपि भक्तिमान् । भक्तिमारचैव शक्तश्च दुलभस्यद्वियो सुनि ॥७॥ यक्तिदीन बादमी भी समय होता है, शामध्यदीन भी भक्तिमान होता है किन्दु तम सहश्च भक्तिमान् पर्व समये भी पृथ्वी पर दुर्लम है ॥७॥

तत्त्रीतोऽस्मि तवानेन महामागेन कर्मणा। यस्य ते मधि मानोऽयं फलेभ्योऽपि पराक्सुखः।।८॥

अतः तुम्हारे इस महान् फलवान् कमें से में तन्तुष्ट हूं। मेरे प्रति तुन्हारा यह भाव फल कामना से रहित है ॥=॥

को जनस्य फलस्थस्य न स्थाव्मिमुस्रो जनः। जनीमवर्ति भूविष्ठं स्वजनोऽपि विषयेये।।ह॥

फल देने में समर्थ व्यक्ति का आवादरावर्ती कीन नहीं होगा ? ( अर्थात् सब होते हैं ) इसके विपरीत ( अकिसन व्यक्ति ) में स्ववन भी कत्यन्त साधारण जन के समान हो जाता है ।।१।।

कुलार्थं धार्यते पुत्रः पोपार्यं सेव्यते पितः। स्रारायाच्छि सप्यति जगनास्ति निष्कारणास्त्रता ॥१०॥

वंश भी रहा। करने के लिये पुत्र का पालन होता है। पोषया के लिये पिता की सेमा की जाती है। आशा में ही जनत एक दूसरे से नेल-कोल रखता है। दिना हेतु के निजयना (अपनत्त्र) नहीं ।।१०॥

किसुक्त्वा बहु संज्ञेपात्कृतं से सुमङ्दिवयम्। निवर्तस्थारवमादाय संप्राप्तोऽस्मीप्सितं पदम्॥११॥ श्राधिक शहने में स्था लान ? संदोप में यही कि शुमने मेरा महान् प्रिय किया। श्रद्भ लेकर लीट जाओ। मैं बॉल्डिट स्थान पर क्या गमा हूँ ।।११॥

> इत्युक्त्वा स महाबाहुरनुशंतविकीर्पया । भूषग्रान्यवमुच्यास्मे संतप्तमनसे द्वी ॥१२॥

इतना भड़कर उस महाबादु ने अधुनकार करने की इच्छा ने अपने सब भूपना उतारकर उस विचाद (डुंग्ल ) करने वाले को दे दिये ॥१२॥

मुकुदाद्दीप कमीयां मणिमादाय नास्वरम् । मुक्तवाक्यमिदं तस्यौ सादित्य इव मन्दरः ॥१३॥

दीपक का काम करने वाली एक तेजस्वी मांगा, नुकूट में से जिकर, यह जनन वहते हुए सूर्व सदित सन्दरायल के सहस्य मुशोभित हुए ॥ ३॥

> अनेन मांशाना झन्द प्रसम्य चहुशो सुपः। विद्याप्योऽसुक्तवित्रम्भं संतापविनियुक्तये ॥१४॥

हे इन्दर् ! इस माण से राजा को बारम्बार प्रशास करते तुम, उनके श्रोक निवारण के लिये अमुक्त विभाग (जिसमें आशा न ट्रही हो ) ऐसा ( बहुमाना ) यह सन्देश करना ८१४॥

> वरामस्यानाशार्थं पविद्योऽस्मि तपोबनम्। न सञ्जु स्वर्गतर्पेशः नास्नेहेन न मन्युना।।।।॥।

वयार्थ में स्वर्ग की तृष्या से नहीं और न वैराग्य तथा कोध से, ( आपित्र वेबल ) करा-मस्या नारा के लिये ही मैं तवीयम में आया हूँ ॥१५॥

तदेखमभिनिष्कान्तं न मां शोचितुमहँसि । भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति ॥१६॥

आता इस प्रकार निकलने नाले मेरे लिये शोब नहीं करना चाहिये क्योंकि अनस्त काल तक संयोग होने पर भी काल आने पर नहीं स्हेगा ।।१६॥

> धुवो यस्मान विश्तेषस्तस्मान्मोज्ञाय मे मति:। विप्रयोगः कर्म न स्थाद् भूगोऽपि स्वजनादिति ॥१७॥

क्योंकि वियोग भूग है खता मोल पाने का मेरा विचार है जिसमें किर कभी स्वजनों से वियोग न हो । १७०१

> शोकत्वागाय निष्कान्तं न मां शोचितुमहँचि । शोकहेतुषु कामेषु सक्ताः शोच्यास्तु रागिणः ॥१८॥

शोक त्यागने के निकलने वाले मेरे लिये शोक करना योग्य नहीं है। शोक के कारवामृत विवयों में जातनत रागी पुरुष हो शोनने योग्य है।।१०॥

> श्रयं च किता पूर्वेषामस्मानं निश्चयः स्थिरः। इति दायादागृतेन न शोच्याऽस्मि पथा जजन्॥१६॥

यह तो इमारे पूर्वजों का हद निश्चय (तप करना कप ) है चतः इस पैतृक (परम्परागत ) मार्ग ने चजते हुए में चौक करने योग्य नहीं हूँ ।।१९॥

भवन्ति शर्यदायादाः पुरुषस्य विषयेथे । पृथिन्यां वर्मदायादाः दुलँमास्तु न सन्ति वा ॥२०॥

विषयंप (बदल आने या सर जाने ) में कर्णदापाद (अस-सम्पत्ति ) के उत्तराधिकारी होते हैं (किन्तु ) इस पृथ्वी पर पर्मदायाद ( वर्म के उत्तरा-विकारी ) दुर्लम है क्षमचा नहीं ही है ॥२०॥

थड्पि स्यादसमये यातो वनमसाविति । धकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चञ्चले सति ॥२१॥

बद्धांप यह कहा जा सबता है कि यह असमय में वन गया है, तो जाबन बद्धत ( ज्ञ्चा-संगुर ) होने से धर्म का काल निर्धारित नहीं है ॥२१॥

तस्माद्यीव मे अयश्चेतन्यमिति निञ्जयः । जीविते को हि विश्वम्भो मृत्यो प्रत्यर्थिनि स्थिते ॥२२॥

व्यतः सभी ही ( युवानस्था में ) कल्याना का संग्रह करने का मैने निश्चय किया है । मुख्यु क्रप प्रतिपद्मी के रहते, जीवन में क्या विश्वास ।

एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो बसुधाविषः । प्रयतेशास्त्रधा चैव यथा मा न स्मरेदपि ॥२३॥ हे सीमा ! इसी प्रकार को छोर थी श्रान्य गार्त तुम राजा से कहना छोर ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे मेरा समस्या भी न कर ॥६३॥

चपि नेर्गुरयमस्मानं वाच्यं नरपतौ त्वया । नैर्गुरयाच्यज्यते स्नेहः स्नेहत्यागान शोज्यते ॥२४॥

क्योर तम राजा से हमारी निनु याता ( निरुरता-दोष ) भी बताना । दोष के बारण स्नेह लुट बाता है ( तमा ) स्वेहत्याम से शोक नहीं होता है ॥१४॥

> इति बाक्यमिर्द् श्रुत्वा छन्दः सन्तापविक्तानाः । बाष्पप्रथितवा आचा प्रत्युजान कृताञ्चलिः ॥२४॥

ऐसे बचन सुनकर, र्टताप से ब्याकुल खुम्दक ने खब्जुमंदित ( गर्गद ) बाग्री से खक्कित बॉमकर उत्तर दिया ॥२५॥

> श्यतेन तव भावेन बान्धवायासदायिना। भर्तः सीदति मे चेतो नदीपङ्क इव द्विपः ॥२६॥

हे स्वामिन् ! बन्युकों को कह देने वाले आपके इस भाव (विचार) से, नदी के बीचड में (फेंसकर) दायी की तरह मेरा मन व्यक्ति हो दहा है।।२६॥

> कस्य नोत्पादयेद् बाष्पं निरचयस्तेऽयमीदशः। अयोमयेऽपि हृदये कि पुनः स्नेहविक्तये॥२७॥

खामका यह इस प्रकार का निरुचय किसके लोहमय (कठिन) हृदय में भी शोक उत्पन्न नहीं करेगा ? (कर) स्नेहविहल (हृदय में) की तो वात श्री क्या है ? ।।२७।।

> विमानशयनाई हि सौकुमार्थमिदं क्य च । खरदर्भोकुरवर्ती वर्षोवनमही क्व च ॥२८॥

कहाँ विमान ( चन्द्रशाला ) की रोज्या के योग्य यह कोमलता, और कहाँ कटार कुछ ( सिच्या कुछ ) के बाहरी वाली तपीवन की भूमि ॥१८॥

अुत्वा तु व्यवसार्यं ते पद्श्वोऽयं भदाहतः । बजात्कारेण तन्नाथः देवेनैवास्मि कारितः ॥२६॥ हे नाम ! आपका निरुत्तम मुनकर में को वह आरव लाया, वह तो बल-पूर्वक देव के द्वारा मुक्तते करकाया गया ॥२६॥

क्यं ग्रात्मवशो जानन् व्यवसायमिमं तव । उपानवेयं तुरगं शोकं कांपलवास्तुनः ॥३०॥

यदि में अपने अभीन दोता तो आपका यह कर्च न्य-निश्चय वानता हुआ। भी कपिलयस्तु के शोक-इस अश्व का कैसे लाता ॥३०॥

तन्नाहंसि महाबाहो विहातुं पुत्रलाजसम्। स्निग्धं बृद्धं च राजानं सद्धर्मीमव नास्तिकः॥३१॥

श्वतः हे महाबाही । पुत्र में उत्कंतित पेमी एवं वृद्ध राजा ( पिता ) की आप उस प्रकार ने शोर्वे विसमकार कि नास्तिक सदमें की होड़ता है ॥ १ है॥

> संवर्धनपरिशान्तां द्वितीयां तां च मातरम्। देवी नार्देखि विस्मर्तुं कृतव्त इव सत्क्रियाम् ॥३२॥

पालम पोपमा की सेवा वे शिथिल उस दूसरी देवी माता (विमाता ) को आप बैसा नहीं मुलावें जैसा कृतक्त सरकार मुला देता है ॥३२॥

> बालपुत्रां गुगावती कुलश्लाध्यां पतित्रताम् । देवीमहीस न त्यकतुं क्लीवः प्राप्तामिव लियम् ॥३३॥

जिसका पुत्र अभी छोटा है तथा गुणाबता भेड कुलोडावा पांतनता देवी (पशांपरा ) को मेसा नहीं लोकना चाहिये, जैसा कि निक्यमी आहे हुई सम्पत्ति को त्यागता है 11438

> पुत्रं बाशोधरं श्लाध्यं बशोधर्मभूतां वरम्। बालमहींस न स्वक्तुं व्यसनीवीत्तमं यशः॥३४॥

यश और धर्म भारण करने वालों में श्रेष्ठ एवं प्रशंतनीय, पशोपरा का बह बाल-पुत्र ( राहुल ) को वेशा नहीं त्यागना चाहिये वेसे व्यक्तनी उत्तम यश को लागता है ।।३४॥

> अय बस्युं च राज्यं च त्यक्तुमेव इता मतिः। मां नार्होस विभो त्यक्तुं त्वत्यादी हि गतिमेन ॥३१॥

द बंध चं

वदि सपने मन्तु एव राज्य को स्थागने का निश्चय हो किया है तो भी मुक्ते न त्यारों। आपके चरनों में ही मेरी गति है ॥३५॥

> नास्मि यातुं पुरं शक्तो दह्ममानेन चेतसा। त्वामरखे परित्यज्य सुमन्त्र इत्र राथवम्॥३६॥

राम्य को बन में छोड़कर सुमन्त्र को मीति, श्रापको यहाँ छोड़कर नंतस चिक्त से नगर को जाने में, मैं धमर्च नहीं हैं ॥१६॥

> कि हि बस्यति मां राजा त्वरते नगरं गतम्। बस्यान्युवितदर्शित्वात्कि तवान्तः पुराणि वा ॥३०॥

तुम्हारे विना नगर में बाने पर राजा स्था कहेंगे ? और धापको इस बचार्य कप में देखने के कारण में खन्तपुर (रानियों) को क्या कहुँगा ॥३७॥

> यत्प्यास्थापि नैर्गुवयं बाच्यं नरपताविति । किं तद्वच्याम्यभूतं ते निर्दोषस्य गुनेरिव ॥३८॥

यदापि आपने कहा कि सबा से पेसे निर्मु गावा कहना, तो भना दुनि। कहरा निर्दोष आपके सम्बन्ध में अभूत ( दोषसहित ) असला कहूँगा ॥२८॥

> हृत्येन सलजेन जिह्नया सजमानया। काहं यदापि वा मृयां कस्तम्बद्धातुमहीति॥३१॥

किसी तरह धताज हृदय में तथा समर्थ जीम से पदापि में कहूं भी, हो \* उस पर विश्वास कीन करेगा ? !!३६!!

> यो हि चन्द्रमसस्तैक्त्यं कथयेन्त्युद्धीत वा । स दोषांस्तव दोषड कथयेन्द्रदर्धीत वा ॥४०॥

हे दोवन ! की बन्तपा की तीव्याता कहे और जो उस पर विस्वास करे, वही आपके दोप करें और उस पर विश्वास करें ॥४०॥

> सामुकोशस्य सततं नित्यं करुणवेदिनः। सिम्पत्यागो न सहशो निवर्तस्य प्रसीद् मे ॥४१॥

सदैव दयःबान् एवं निस्य बनवा के शाता आप को छोड़ी का त्याग उचित नहीं । (बाप ) लोटें, (एवं ) सुम्हपर प्रसन्न होवें ॥४१॥

इति शोकाभिभृतस्य श्रुत्वा छन्दस्य भाषितम् । स्वस्यः परमया धृत्वा भगाद् बदतां वरः ॥४२॥

वक्ताओं में क्षेष्ठ, कुमार ने शोक-विद्वत छन्दक का थैसा भाषणा सुन हर शान्त तथा परम चैर्य से कहा—॥ १२॥

> महियोगं प्रति च्छन्द संतापस्यज्यतामयम्। नानाभावो हि निवतं प्रयन्त्रातिषु देहिषु ॥४३॥

हे सुन्दक ! मेरे वियोग सम्बन्धी यह संताप लोहो । एयक-पूर्यक् बाति-(योनि) पाले चेदधारियो में वियोग होता एवं नाना भाव ( क्रम्म ) होना नियत है ॥४३॥

> स्वजनं यद्यपि स्नेहान स्वजेयमहं स्वयम्। मृत्युरस्योन्यमवशानस्मान् संत्याजयिष्यति॥४५॥

वयापि स्तेष्ट के कारण स्वजन को स्वयं इम त खोड़ें, तो भी मृत्यु एक दिन कावस्य परवश इस लोगों ने परस्पर स्थाग करा देशी ((४४))

> महत्या कृष्णया दुःवैगर्भेगास्मि यया धृतः। तस्या निष्मक्षयत्वायाः काहं मातुः क सा मम ॥४५॥

जिलने वडी तुष्णा से दुःलपूर्वक पुक्ते वर्ग में घारण किया. उस निष्णत प्रयानवाली भाता का मैं (पुत्र ) कहाँ ? और वह मेरी भाता कहाँ ? ॥४५॥

> बासवृत्ते समागन्य विगन्छन्ति वयाग्डजाः। नियतं विप्रयोगान्तनावा भृतसमागमः॥४६॥

जिस प्रकार पत्नी, निवास पत्न पर (गांवि में ) एकल होकर, (प्रातः ) वियुक्त (विपरीत (दशा ) में हो जाते हैं। उसी प्रकार भूवी का समागम अपरूप विपीतास्त (अस्त में विपीत होने वाला ) है ॥ १६॥

समेत्य च यथा भूयो व्यपयान्ति यत्ताहकाः। संयोगो विप्रयोगश्च तथा मे प्राणिनां मतः॥४७॥ मेरे विचार में, वैसे बादवा मिलकर किर विचय हो चाते हैं, उसी प्रकार प्रास्तियों का भी संयोग और विकास होता है 115011

> यस्माचाति च नोकोऽयं विप्रनप्य परस्परम् । समत्वं न जर्म तस्मात्स्वप्यमृते समारामे ॥४८॥

क्षत्र कि ये लीग ५२स्सर खुल कर जले आते हैं, अतः स्वस्तकः। समागम मैं ममता योग्य जली ॥४=॥

> सहजेन वियुज्यन्ते पर्णशागेण पाद्याः। सन्येतान्यस्य विश्लेषः कि पुनर्ने भविष्यति ॥४१॥

वृत्त सहजात पत्ती के रंग से विकुक्त ही वाते हैं ता करण से अस्य का विकीय, क्या नहीं होंगा ? ॥४९॥

> तदेवं सति संवापं मा कार्पीः सौम्य गम्यताम्। अन्यते यदि तु स्नेही गत्वापि पुनराञ्चत ॥४०॥

वन की ऐसी बात हैं ( तो ) है सीम्म ! सन्ताप न करों । बाओ ! यदि लोह पकड़ता है तो बाकर भी फिर बा सकते हो ॥%०॥

> म्याधारमत्कृतापेश्चं जनं कपिलवास्तुनि । त्यज्यतां सद्भतः स्नेदः श्रृयतां चास्य निश्चयः ॥११॥

करिल बस्त में भेरी आशा कर रहे लोगों ने कहना कि तहत स्नेह होड़ो कौर उनका निश्चय मुनो ॥५१॥

> चित्रमेष्यति वा कृत्वा जन्मकृत्युच्यं कितः। चकुतार्थो निरारम्भो निषनं यास्यतीति वा ॥१२॥

या तो क्रम मृत्यु का नावा करके (बहु) अवस्य शीम आवना अपवा असफल एवं निकम्मा होकर निधन को पास होना ॥५१॥

> इति तस्य वचा भुत्वा कन्यकस्तुरगोत्तमः। जिह्नया ।ललिहे पादी बाष्यमुख्यां मुमोच व ॥५३॥

उसका यह बचन सुनकर, सरमन्यर कन्यक, उसके चरको को जाम से व चाटने लगा और गर्म अधु मनाहित करने लगा ॥धन॥ वालिना स्वस्तिकाङ्केन चक्रमध्येन पाशिना । व्याममर्शे कुमारस्तं बमापे च वयस्ववत् ॥४४॥

तब कुमार शाज स्वस्तिक एवं चक्रविह युक्त श्रथ से शराते हुए सखा सदग्र बोला ॥५४॥

> मुख कन्यक मा बाष्पं दर्शितेयं सद्भता। गुष्यतां सफलः शीघः अमस्तेऽयं भविष्यति ॥१४॥

हे कन्यक ! क्रमु-पात न करो तुमने यह श्रेष्ठ कारव का गर्म दिखाया । सहस करो, तुमारा यह परिश्रम शीम नफल होगा ।। १४॥।

मणित्सरं छन्दकद्दलसंस्थं ततः स घीरो निशित गृहीत्वा । कोशावसि काखनमक्तिचित्रं विकादिवाशीविषमुद्ववर्हं ॥५६॥

त्य उस धार ने मांगायों की बेंट वाला स्वर्णविटित पैना कृपामा, बो सुन्दक के द्वार्थ में पा, लेकर न्यान से निकाला जैसे बिला से विधेला सर्प निकला हो ॥५६॥

निष्कास्य तं चोत्पलपत्रनीलं चिच्छेर चित्रं मुकुटं सकेशम् । विकीर्यमासांशकमन्तरीचे चिचेप चैनं सरसीव इंसम् ॥४७॥

नोल बमल के पत्तों के सहश नील बया वाला वह इपाण निकाल कर केश सहित विविध रंग वाले (अपने ) मुकुट की काटा एवं विश्वकी किरचें वैल रही थी —ऐसे उस मुकुट को खाकाश में केंका मानी इस को तालाब में केंका हो ॥५७॥

प्जामिलापेण च बाह्मान्यादिवीकसस्तं जगृहः प्रविद्यम् । यथावदेनं दिवि देवसङ्गा दिन्यैविशेपैर्यहयां च बङ्गः ॥४८॥

श्रीन देवताश्रों ने उस छिप्र भिन्न मुकुट को श्रांत चादर के कारण पूजा करने की श्रामिलापा में ले लिया, तथा स्वर्ग में देवसंतों ने स्वर्गीय सामग्रियों से विभिन्नत् पूजा की ॥५८॥

मुक्त्वा त्वलङ्कारकलत्रवत्तां श्रीवित्रवासं शिरसञ्च कृत्वा। इष्ट्रांगुकं काञ्चनदंसचिक्नं बन्यं स घीरोऽभिचकाङ्च वासः॥१९॥ पुनः प्रलङ्कार क्य बलव के स्वामीधने को स्थाम कर, सिर की शीमा से विमुक्त कर, बाद्यनमय रंखों से चिद्धित (प्राप्ति) वस्त्री को देखकर उस धीर ने बनवासी क्या की प्रतिलाया को 1845।

वतो स्गञ्याववपुर्दवीका भावं विदित्वास्य विशुद्धभावः । काषायवस्रोऽभिषयौ समीपं तं शाक्यराजप्रभवोऽभ्युवाच ॥६०॥

तद परित्र धन्तः करमा थाला ( यक ) देवता उसका खाभिषाम जात कर, शिक्ती के क्ये में कापाम बाम भारता किये, उसके पास गया । उससे खाक्यराज के पुत्र ने कहा ॥६०॥

> शिवं च काषायम्पिष्यकस्ते न युज्यते हिस्समिरं घतुत्र । तस्सौम्य यशस्ति न सक्तिरत्र मधां प्रयच्छेदमिरं गृहाण ॥६१॥

हे सीम्य ! यह ऋषियों का चिद्र पवित्र गेरखा बना के साथ, दिसक बनुष, तुम्हें होमा नहीं देता है । बन्द बांद इसमें ममता न हो तो यह (मेरा शुक्त बन्न) तुम को और यह (अपना कापाय बन्न ) मुक्ते दो ॥६१॥

व्याधोऽज्ञबोत्कामक् काममारायनेन विश्वास्य मृगासिहन्मि । अर्थस्तु शक्तोपम यदानेन हन्त वर्याच्छानय शुक्तानेतत् ॥६२॥

न्याच नोला— हे कामनागद ! मैं इसने विचास उत्पन्न कराके समीप बाकर वर्षेच्य मुनों को मारता हूँ । हे इस्ट्रकल्प ! गरि आपको इससे प्रयोजन हो तो प्रसन्ता को बात है, तो और यह शुक्त (अपना वस्त ) लाओ ॥६२॥

परेण इपेंण ततः स वन्यं तप्राह वासोंऽशुक्मुत्ससर्ज । रुवायस्तु विरुवं वपुरेष विभक्तरुतुवसमादाय दिवं जगाम ॥६३॥

तम ठलने परम इप्रपूर्वक बनवास बोध्य ( क्या ) बहुता क्रिया खीर ध्रपना खेंहुक ( क्या ) दे दिना । ज्याम भी दिया-शारीर पारता क्रिये शुक्त ( क्या ) निकर स्था जना भया ।।६३॥

ततः कुमारश्च स चाचगोपन्तस्मिम्नया याति विसिर्धिमयाते । काररपके वाससि चैव भूगस्तस्मिककाष्ट्री बहुमानमाशु ॥६४॥ वर्ष कुमार कोर वर क्षयस्मक उसके इस प्रकार बाने पर ब्राह्मये चित्रत हुए और फिर उस चारएमक वस में उसने शीव ही वड़ा आदर किया ॥६४॥

इन्दं ततः साशुमुखं विस्टब्स कापायसंभृद्धृतिकीर्विभृत्सः। येनाश्रमस्तेन यथी महात्मा संध्याश्रसंवात इवोडुशकः ॥६४॥ तद पर्यवान् कीर्तिमान् कापायधारा वद महात्मा, रोते दृष इत्यक् को लीटाकर वायकालिक मेघी से विरे दुष चन्द्रमा के ममान, उन मार्ग से स्वयं गया को कि आश्रम की कोर शता या ॥६५॥ ततस्तथा भर्तरि राज्यनिःस्पृह्हे तपोवनं याति विवर्णवासन्ति । भूजी समुत्विष्य ततः स वाजिभुद् भूशं विचुक्तेशा प्रपात च जिती ॥६६॥

तव राज्य से विरक्त हुआ स्वामी उस प्रकार विवर्ण बस्न धारण करके तपोबन को गया । उब वह धारवरचक भुदा फैला-फैलाकर बहुत रोगा खीर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥६६॥

विलोक्य भूयश्च ररोद सस्वरं ह्यं भुजाभ्यागुणगुण कन्यकम्। ततो निराशो विलयनसुहुसु हुर्ययौ शरीरेण पुरं न येतसा ॥६०॥

और माराबार (पीछे ) देखकर बाट्यों से कन्यक पोड़े में लिपट कर उरच स्वर ने रोगा तथा बार-वार किलाप करता हुआ आशा छोड़कर वहाँ से करीरमात्र से छोटा (किंतु ) चित्त से नहीं ॥६॥

कवित्प्रदृष्यी वित्तकाप च कचित् कचित्पचस्यात प्रधात च कचित्। सत्तो वजन भक्तिकरोन दुर्शस्त्रश्रचार वहीरवराः पवि कियाः ॥६८॥

> इति श्रीकरवयोगछते प्रवृद्धचरितमहाकाञ्ये सन्दर्भनियर्तनो नाम पष्टः सगाः।

मार्ग में बाते हुए उसने कही ध्यान किया, क्यों विकाय, क्यी फिसल पड़ा, क्यी विशा । इस प्रकार मास्त्रवार दुग्यी परवश उसने बगुत प्रकार की क्रियाएँ की 118 ८॥

यह पूर्वेबुङ्चरितमशाकाणा में ह्नन्दकः निटकंन नामक पञ्चर्या भमात दुखा ।

## अय सप्तमः सर्गः

#### तपोवन-प्रवेश

#### तपोवन-अवेदाः

ततो विस्वाधुमुखं रुद्वतं झन्दं वनन्छन्द्तवा निरास्थः। सर्वार्थसिद्धो वपुपाभिभृष तमालमं सिद्ध इर प्रपेदे ॥१॥

तव अधुम्मास सुक से रोते हुए बुन्दक को विश्वजित कर, बन में स्वच्छुन्दता की इच्छा से निरवकाम 'वह' सर्वार्णासद सिद्ध के समान अपने शरीर की शोभा से आक्षम को आकारत करके वहाँ पहुँचा ॥१॥

स राजस् नुमृ गराजगामी मृगाजिरं तन्मृगवस्त्रविष्टः। लन्मीवियुक्तोऽपि शरोरसद्दम्या चच्चि सबीधमिणां जहार ॥२॥

विह्यमन उस राजपुत्र ने उन पशुकों के मैदान में मृगवत् प्रवेश किया स्रोरराज्य चित्र के विना भी उसने अपनी शरीर-शोमा से यह स्राथम-वासियों के नेत्र स्नाह्य किये ॥२॥

स्थिता हि इस्तस्ययुगाः तथैव कीत्हलाशकथराः सदाराः । तमिन्द्रकरुपं दृहशुर्ने जग्मुर्भुयो इवार्थावनतेः शिरोभिः ॥३॥

हाम में युग ( जुए ) लिये चळपारी ( विसान ) दिवयी सहित कीत्र्त बश क्यों के स्थी सके होतर, भारताहरू एपम के समान अर्थनामित सिरी से इस्टोपम उसको देखते रहे आगे नहीं बड़े ॥३॥

विष्राश्च गत्वा बहिरिय्महेतोः शाप्ताः समित्युष्पपवित्रहस्ताः । तपःप्रधानाः ऋववुद्धयोऽपि तं द्रष्टुसीयुनै सठानमीयुः॥४॥

श्रीर होम के इत्थन के लिए बाइर गए हुए ब्राह्मता, क्षश्रों में पश्चित्र कुछ और पुष्प लेकर लोटे, तपस्था ही प्रधान कार्य एवं निश्चल बुद्धि होने पर भी उसको देखने गये (किन्तु ) मठी में नहीं गये ।।४।। इष्टाञ्च केका मुसुचुभैयूरा स्ट्वाम्युरं नीलभिवोक्रमन्तः । शाप्पारिस हित्वाभिमुखाञ्च तस्युम् नाञ्चलाचा मृगचारिणञ्च ॥४॥

मगुर प्रसल एवं उत्पान होकर वैसे ही देका वाणी वोलने लगे जैसे नील मेच देशकर बोलते हैं। श्राप (कवल ) छोड़कर बंचल नेत्र मृग तथा चरवाहे संमुख लाड़े हो गये।।५॥

> हपू विमन्त्राङ्कुलप्रदीपं ज्वलन्तस्थन्तमिषांशुमन्तम् । कृतेऽपि दोहे जनिवप्रमोदाः प्रमुख् बुर्होमदुह्श्च गावः ॥६॥

दोहन (क्या हो जाने पर भी उत्तन्त हुए प्रभाद वाली होमहुडा ( होमार्च दूस वाली ) मुनि की गामें उदयकालीन सूर्प के समान तेकस्वी उस इसवाकु के कुल-प्रदोष ( प्रकाश ) को देखकर प्रसावत हुई ( दूस हुहाने लगी ) ।।६॥

कविद्वस्नामयमष्टसः स्थात् स्थाद्धिनोरन्यतरश्च्युतो वा । उच्चेरुरुज्वेरिति सत्र बाचस्सद्दर्शनाद्विस्मयत्रा सुनीनाम्॥॥॥

क्या नह वसुकों में से आठवाँ है अथवा आहेतनीकुमारों में ने एक (स्वर्ग से) टरका (गिरा) है ? इस प्रकार वहाँ उसके दर्शन से (चिकत) बुनियों के विस्मयक्तय बचन कीरों से उच्चारित हुए ॥।।।

लेखर्पमस्येव वपुद्धितीयं घामेव लोकस्य चराचरस्य। स गोतयामास वर्त हि कुलनं यहच्छया सुर्य इवावतीर्गः॥=॥

लेखपंस (इन्ह्र) के दूबरे श्रारीर के धमान, चराचर विश्व के तेक के धमान, एवं महसा उत्तरे हुए स्पें के समान उस (कुमार) ने सहसा मन अकाशित किया IIFII

ततः स तैराश्रीमभियंत्रावद्भवर्षितञ्जोपनिमन्त्रितश्च । प्रत्यचेयां धर्मभृतो वमृव स्वरेण साम्भोऽम्बुधरोपमेने ॥६॥

त्रव उन साधमनावियों के हारा विधिधन् प्रवित एवं उपनिमन्त्रित होकर, उत्तरे सबल जलवर पटरा (गम्मीर ) वाणी में उन पर्माचायों की अञ्चर्यां को 11811

कीर्णं तथा पुण्यकृता जनेन स्वर्गाभिकासेन विमोचकामः । तमाश्रमं सोऽतुचवार धीरस्तपांसि विज्ञाणि निरीक्तमाणः ॥१०॥ मोजाशिलाधी धीर तस क्यार ने स्वर्गियजापी पुरायकर्मी बनी से परि-पूर्ण उस बालम को तथा वहाँ (क) वा रही ) विविध तपस्थाओं की देखते हुए विचरण किया गरेश।

वपः अकारांखः निरीद्यं सीम्यस्तपोवने वत्र वपोधनानाम्। वपस्थिनं कंचिद्तुत्रजननं तत्त्वं विभिन्नामुरियं बनापे॥११॥ उस सान्तं ने नहीं नगोवनं में तपोधनों को तपस्या के प्रकार देखकर, अनुगमन करने हुए किसी तपस्ता को, तस्त्रज्ञान को इस्त्रु से यह कहा-॥११॥

> तत्पूर्वमधाधमध्यति मे बस्मादिमं धर्मविधि न जाने । तस्माङ्गवानहीति भाषितुं मे यो निख्यतो यत्प्रति वः प्रवृत्तः ॥१२॥

मेरा यह बाल अपम आश्रम दर्शन है जो कि में इस धर्म मिनि को नहीं बानता हूं। बाता आपको बिसके प्रति यह प्रश्नोत है और जो आपका निश्चम है—पुने बसावें ॥१२॥

> ततो द्विजातिः स तपोविद्वारः शाक्यपंभायपंभविक्रमाय । क्रमेण तस्मै क्षयांचकार तपोविशोपांस्तपसः फलं च ॥१३॥

तव उस संपंधितारी हिचारित (आसम्य ) ने उस श्रेटपराक्रमी शास्य-श्रेष्ठ के लिए सपस्याक्षी की विशेषताची एवं तपस्था का फल कम से बताये।

भ्रमान्यसन्नं सक्तिले प्ररूढं बर्गानि तीर्यं फलमृतसेव । ययागमं वृत्तिरियं मुनोनां भिन्नास्तु ते ते तपसां विकल्पाः ॥१४॥

वज में वायमान बन्य घान्य तथा पर्यं, जल, फल, कर, शास्त्रानुकृत वे दी मुनियों की शुंख ( आवायिका अथवा बादार ) है और तपस्ताओं के स्वव विज तत्तत् प्रकार है में रेशी

टम्ब्रेन जीवन्ति समा इवान्ये तृष्णानि केचिन्यगवदानि । येचिद् सुन्द्रेः सह वर्षयन्ति वल्मीकभूता वनमारुतेन ॥१५॥

कुछ इसरे ( धर्माचारी ) पद्मी भी तथा जल्छ ( धोने इए धान्य) खास्त्र बीते हैं । इन्छ मुनो की तथा एक चरते हैं तथा इन्छ तो बमीठी हो हो मने हैं बो कि मुनहों के साथ बनवायु से ही बीते हैं ।।१५।। ध्वरमध्यक्षार्जितवृत्तयोऽन्ये वेचितवदन्तापहतात्तमभाः । इत्या परार्थं अपण् तथान्ये कुर्वन्ति कार्यं यदि रोपमस्ति ॥१६॥

कुछ सान्य, परपर से कुट-मेसकर काते हैं, कुछ सपने शॉडी से खिसे सस खाते हैं, कुछ सन्य, दूसरी ( स्रतिथियों ) के लिए प्रश्नवर पदि शेप (यचता) है तो उसोसे अपना सातार करते हैं ॥१६॥

केचिञ्जलिकाज्ञज्ञटाकलापा हिः पावकं जुद्धति मन्त्रपूर्वम् । मानैः समे केचिद्दपा विगाह्य वसन्ति कुमीलिकितैः शरी र ॥१७॥

कोई, बल से भीने जटाकशापयाले मन्त्र से खरिन में दो नार इवन करते हैं, कोई बल में पविष्ट होकर बहुआों से खुरने गये शरीरों में महासियों के साथ रहते हैं 11891

एवं विभेः कालचितेस्त्योभिः परिर्दिवं यान्त्यपरेन् लोकम् । दुःस्रेन मार्गेण मुखं हुपैति सुस्तं हि वर्मस्य वदन्ति म्लम् ॥१८॥

इस प्रकार बहुत काल में संचित श्रेष्ट तथे से (लोग ) स्वर्ग आते हैं और निक्रम से मनुष्य लोक में हो बाते हैं। दुःख के मार्ग से मुल मात होता है। (लोग ) सुख को ही पर्म का मूल कहते हैं।।१८।।

इत्येवमादि हिपरेन्द्रबत्सः श्रुत्वा वचस्तस्य तपोधनस्य। ब्यटहतत्त्वोऽपि न संतुतोय शरीरिष्टं चात्मगतं वभापे॥१६॥

यरापि तस्वजान नहीं हुआ था—ऐसे उस द्विपदेन्द्रवलः (शलपुत्रः) की उस तपोधन का बचन हुनकर संतीय नहीं हुआ और उसने मन्दरवर से स्वगत हो ऐसा कहा ॥१६॥

दुःस्वात्मवं नैकविषं तपश्च स्वगंप्रधानं तपसः फलं च । लोकश्च सर्वे परिणामवन्तः स्वल्पे अमः सल्ययमाश्रमाणाम् ॥२०॥

विविध प्रकार को तमस्याण दुम्बन्दप है और तपस्या का प्रमुख फल स्वर्ग है तथा समस्त लोक करलते रहने जाले हैं आतः आध्रमवानियों का यह परिभ्रम सर्वेश्वच में लघुफल के लिये हैं ॥२०॥ त्रियांक्ष वस्यून्तिपयांश्च हित्वा ये स्वर्गहेतोनियमं चरन्ति ।
ते विश्वुक्ताः खलु गन्तुकामा महत्तरं वस्थनमेव मृयः॥२१॥
को प्रिय वात्यवी और भोगो को होइकर स्वर्ग के लिए नियम (तपोवत )
का प्राचरवा करते हैं वे (एक से ) वियुक्त होकर किर (उसने भी ) मारी
वस्थन में हो बाना चाहते हैं ॥२१॥

कायक्लमैर्यरच वरोऽभियानैः श्वृत्तिमाकाङ्कृति कामहेतोः । संसारदोपानगरीक्तमाणो दुःखेन सोऽन्यिच्छृति दुःखमेव ॥२२॥

धीर थी, तपस्या नामक शारीरिक वर्तेशों ने निषयमुख के लिए कर्म की इच्छा करता है वह लंसार के दोशों ( भरामरणादिकों ) की न विचारता दुखा इस्ल ( नियम पालन ) से दुस्स ( विषय ) को ही चाहता है ॥२२॥

त्रासञ्च तित्यं मरणाट्यजानां यत्नेन चेच्छन्ति पुनः प्रमृतिम् । सत्तां प्रयुत्ती नियतञ्च यत्युस्तत्रेव मग्ना यत एव भीताः ॥२३॥

लोग मरने से बपेशा उस्ते हैं और पुनर्जन्म के लिए प्रयत्न करते हैं। जन्म होने पर मृत्यु निश्चित है। खता विससे डरते हैं उसी में गम्न ( इसते ) हैं।

इहार्थमेके प्रविशान्ति सेदं स्वर्गार्थमन्ये सममाप्तुवन्ति । सुखार्थमाशाकुपणोऽकुतार्थः पतत्यनर्थे सन्तु जीवलोकः ॥२४॥

कुछ तो इस लोक के लिये कप्ट महते हैं। इसरे स्वर्ग के लिये परिश्रम करते हैं। वास्तव में आया ने दीन-पद औप लोक असफल होकर मुख के लोग में दुःख में गिरता है।।क्या।

न सक्त्रयं गाँहत एव यजी यो हीनमुल्युज्य विशेषगासी । प्राज्ञीः समानेन परिश्रमेण कार्यं तु तथत्र पुनर्ने कार्यम् ॥२४॥

बालाव में यह प्रचल निन्दित नहीं थे। स्वरूप की छोड़कर छाधिक की छोड़ बाता है। किन्तु विद्वानों की समान रूप से यह करना चाहिये विसमें फिर कुछ म करना पड़े ॥३५॥

शरीरपोडा तु यदीह धर्मः सुस्वं शरीरस्य मवत्यधर्मः । धर्मेण चाप्नोति सुस्तं परत्र तस्माद्धमं फलशीह धर्मः ॥२६॥ यदि इस लोक में शरीर-पीका (दुःख-सहन रूप तप) धर्म है तो शरीर का मुख अधर्म (माना जावगा) धर्म से परलोक में (धावा) नुख पाता है अतः धर्म इस लोक में खपर्म रूप फल देता है ॥२६॥

यतः शरीरं मनसो बरोन प्रवर्तने चापि निवर्तने च। युक्तो दमरचेतस एव तस्माविताहने काष्टसमं शरीरम् ॥२०॥

वन कि मन के कार्यान होकर शरीर (विषयों में ) प्रवृत्त तथा निवृत्त होता है, तब विक्ता ही दमन करना उचित है। कि के बिना शरीर लकड़ी के सहश है।।२७॥

श्राहारशुद्धया यांद पुरुवमिष्ठं तस्मान्भृगाणामपि पुरुवमस्ति । ये चापि बाह्याः पुरुवाः फलेभ्यो भाग्यापराधेन पराङ्गुलाधोः ॥९८॥

यदि आहार (भोजनादि को ) शुद्धि से अभीष्ठ पुरुष होता है तथ तो सूगो (तृशादि-भाँसमों ) को भी (पुरुष ) होता है तथा जो भाग्य के अप-राष (दोष ) से घन गहित है वे पत्नों (निषय-भोगों ) से बांझत है (तक तो ) वे भी पुरुष के भागो होंगे ॥२८॥

दुःलेऽभिसंधिरत्वथपुरयहेतुः सुखेऽपि कार्यो नतु सोऽभिसंधिः । श्रम श्रमाणं न सुखेऽभिसंधिदुःखे श्रमाणं नतु नामिसंधिः ॥२८॥

यदि दुःख में उद्देश पुराव का हेतु है तो मुख में भी वर्ता उद्देश करना बाहिये। बदि मुख में उद्देश प्रमाण नहीं है तो दुःख में भी उद्देश प्रमाण नहीं है ॥२६॥

तथेंब ये कर्मिश्युद्धिहेतोः स्प्रशान्त्यपस्तीर्थमिति प्रजृताः। तथापि तोषो इदि केवलोऽयं न पाविषण्यन्ति हि पापमापः ॥३०॥ उसी प्रकार वो (मनुष्य) कर्म ग्रुद्धि (चय) के लिये तीर्थ मानकर बल में स्नान करते हैं वहाँ भी उनके इदय में यह केवल संतय माध है।

क्योंक वन पाप की पवित्र नहीं कर सकता ॥३०॥ स्पृष्ट हि बदाद्गुखबद्भिरम्भनत्तत्व्यथिस्यां यद्वि तीर्थमिष्टम् । तस्माद् गुरुगानेव परीमि तीर्थमापस्तु निःसंशयमाप पव ॥३१॥ गुणावानों (ज्ञानवानों ) के द्वारा को को बता स्वर्श किया गया गरि वह बता पूर्वी पर तार्थ के तब तो गुणों को ही मैं तीर्थ समस्ता हूँ (क्योंकि) बता तो निस्तानदेह बता हो है ।।३१।।

इति स्म तत्त्वबृद्धुक्तियुक्तं जनाद चास्तं च यया विवस्तान ! ततो इविष् मवित्रशेषुक्तं तपः प्रशान्तं स वनं विवेश ॥६२॥

इस प्रकार उसने युक्तियुक्त तनत् विनार किये तव तक सूर्य आस्त हो भया। तब उसने इसन के पुए से मिलान इस वाले तपस्या के प्रभाव से शास्त वन में प्रवेश किया।(१२९))

अभ्युद्धृतप्रव्यक्तिताग्विहोत्रं कृताभिषेकपित्रनावकीयोम् । ज्ञाप्तस्वनाकृतितदेवकोष्ठ' धर्मस्य कमोन्तमिव प्रकृतम् ॥३३॥

प्रवासित प्रानिद्दीन उठा लिये गये थे, यजान्त-स्नान किये आप्तियों से ज्यास था, जयके करसे देव मन्दिर गूँच रहे ये—दिसा वह बनवर्मकर्माण्य (कर्मस्य) हो गया था ॥३३॥

काश्चिन्निशास्त्रत्र निशाकराभः परीचमाणश्च तपांस्युवास । सर्व परिचेप्य वपश्च मत्वा वस्मानपःचेत्रतताञ्चगाम ॥३४॥

शरिकान्त 'उसने' तपस्याओंकी परीचा करता हुआ क्रांतपण राजि तक वहीं निवास किया और संचित्र में सब तप को समझ कर उस त्योगृमि ते जल दिया ॥३४॥

> कान्त्रज्ञाश्रमिणानातस्तं तद्र पमाहात्स्यगतैर्मनोभिः। देशादनार्वरभिभूषमानात्महर्षयो वर्ममिवापयान्तम्॥३४॥

उसके रूप धीर महिमा से ग्रन्थ धाश्रमवासी वहाँ ने उसके पीछे-पीछे गये वैसे बानायों से परावित देश से हटने हुए, धर्म के पीछे महाचि ग्रम् वाते हैं ॥३%॥

तती जटावरकलचीरसेलांस्तपोधनांश्चैन स तान्द्रवर्श । सपांति चैपामनुक्रध्यमानस्तस्यी शिवे श्रीमति वृत्तमृति ॥३६॥ सप बटान्यस्का चीर में शोभित उन त्योपनी को उनने देखा एवं उनकी तपस्याच्यो का आनुरोध (आदर) करते तुष्ट शोमायुक्त पवित्र इस् के मूल में विश्वान किया।।३६॥

ध्ययोपसृत्याश्रमवासिनस्तं सनुप्रवर्वं परिवारं तस्युः । बृद्धश्च तेषां बहुमानपूर्वं कलेन साम्ना निरमित्युवाच ॥३७॥

त्व आअमनानी उस मनुष्य केंद्र के निकट वाकर वेरकर लड़े हो गये। उनमें से (एक) पूछ ने अस्थना आदरपूर्वक क्षेमलता एवं सान्ति से यह कहा—॥३७॥

> त्वस्थानते पूर्ण इवालमोऽभूत्संपदाने शत्य इव प्रयाते । तस्मादिमं नार्हसि तात हातुं जिजीविपोर्वेहमित्रेष्टमायुः ॥२८॥

आपके आसे में यह शासन भरा ता हो गया था (एवं) जाने पर एट्य (रिक्त) शा हो रहा है। अतः हे तात! जोतित रहने को इच्छा वाले के शरीर को सासु के समान थाप इस आसम को न छोड़ें।।व=।।

ब्रह्मपिराजर्पिसुर्शिजुष्टः पुरुषः समीपे हिभवान हि शैलः। तपांसि तान्येव तपोधनानां वस्तंनिकपाँद् बहुलीभवन्ति ॥३१॥

यहाँ निष्ट हो ब्रह्मार्थ, राणि एवं देवरियों हे नेवित पवित्र हिमालय पर्यंत है जिसके सानित्य से तपस्त्रियों की वे ही सपस्वार्थ ( तेव से ) विस्तीर्थ हो बातों है ।।३६।।

नीयांनि पुरवान्यभितस्तयेंव सोपानभ्तानि नमस्तलस्य । जुष्टानि धर्मात्मभिरात्मवद्भिर्देवपिभिरचेव महपिभिरच ॥४०॥ उसी प्रवार धर्माव्याची, ज्ञात्मवेदाची, देवपिनी एवं महपिनी से सेवित चारी धोर पवित्र तीर्थ है वा कि देवलोक के सापान-सहस्य है ॥४०॥

इतस्य भूयः जनमुत्तरैव दिक्सेवितु धर्मविशेषहेतोः। त तु तमं दक्षिणतो बुधेन पदं भवेदेकमपि प्रवातुम ॥४१॥

तथा वर्म विशेष के लिये फिर उत्तर दिशा का ही स्वन करना योग्य है । विद्वान् को दक्षिण दिशा में एक पश भी जाना उनित नहीं ॥४१॥ समोबनेऽस्मित्रथ निष्कयो वा संकीर्णधर्मापवितोऽशुचिकी। दृष्टस्वया येन म ते विवत्सा तद् ज्रृहि यात्रहुचितोऽस्तु वासः ॥४२॥

यदि द्धाप ने इस तथोपन में किसी को निकमा। द्यापना संकृतित विचार में पड़ा हुआ या धपवित्र देखा हो जिससे कि धापकी यह रहने की इच्छा। मही रही, तो कहें और बन तक बापकी बचे तन तक हो रहें ॥४२॥

इमे हि बाञ्क्कृति तपःसहायं तपोनिधानप्रतिमं भवन्तम् । बासस्वया होन्द्रसमेन साधं बृहस्पतेरम्युद्यावहः स्यात् ॥४३॥

ये वर्गायन, तप-पुञ्च सहरा, आपको अपनी वपस्या का सहायक बनाना बाहते हैं। आप के साथ यस करने में उसी प्रकार अन्युद्य शेगा जैसे इन्ह्र के साथ बुद्रस्पति को तुआ था।। १३॥

इत्येवमुक्तः स तपस्विमध्ये तपस्विमुख्येन मनीपिमुख्यः । भवप्रणाशाय कृतप्रतिज्ञः स्वं सावमन्तर्गतमाच्चचे ॥४४॥ तपस्वियो म से प्रमुख इस नपस्त्रो ने वद्य ऐसा दशातम् मद (जन्म) छेदनेके जिन्दे प्रतिज्ञा करने बाला, मननशालामें क्षेष्ठ, उसने सुद्र । विचार व्यक्त किया ।

ऋज्वात्मनां धर्मभूतां मुनीनाभिष्टातिथित्वात्स्वजनोपमानाम् । एसंविधेमौ प्रति भावजातेः श्रीतिः वरा मे जनितस्य मानः ॥४४॥

धाति।याधिव होने के कारण जिनके लिये सब, स्वजन-सहश है—पेसे सरल स्वभाव, वर्माचार्य मुनियों के द्वारा मेरे प्रति पेसे भावों से नेस बड़ा स्वार एवं खादर हुआ। ।४५॥

स्तिग्वाभिराभिद्व दर्थगमाभिः समासतः स्नात इवास्मि वास्मिः । रतिस्य मे धर्मनवमहस्य विस्थन्दिता संप्रति भूय एव ॥४६॥

इदयमही इन पिय बननों से में सेनेप में अभिशिक महश्र हो गया हूँ एवं नया धर्ममातो होने पर भी मेरो धर्म के प्रति प्रात (प्रेम ) इस समय फिर क्यांपक जायत हुई है ॥४६॥

एवं प्रवृत्तान् भवतः शरण्यानतीव संदृशितपत्तपातान्। बास्यामि दित्येति समापि दुःसं यथव बन्धू स्वजतस्वयेव ॥४०॥ इस प्रकार मेरे प्रति बाहाड एवं शरणागत वत्तल ब्रत्यन्त पद्मापात (मेरे प्रति ममल ) दिलानेवाले खाप सब को छोड़ बर बाउँगा—पद्म सुनेह भी उतना ही दुःल है जितना (खपने) अन्युखी को होइते समन हुआ या ॥४॥।

स्वर्गाय युष्माकमयं तु धर्मी समाभिलापसवपुनर्भवाय । अस्तिन्वने येन न से विवत्सा भिन्नः प्रयुक्त्या हि निवृत्तिधर्मः ॥४८॥

द्याप सब दा यह घम स्वर्ग के लिये है किन्तु मेरी ग्रामिलापा मोछ की है। इसी कारता से इस यम में रहते की मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि प्रश्ति से निवृत्ति धर्म मिल्ल द्याना ) है। । । ।

तन्त्रारतिर्मे न परापचारो बनादितो येन परित्रज्ञामि । धर्मे स्विताः प्रायुगानुरूपे सर्वे मवन्तो हि महर्पिकल्पाः ॥४९॥

अतः यहाँ न मेरी श्रम्भाव है और न बूक्री का अपचार ( आचार दोष ) जिससे कि में इस बन से जा रहा हैं। आप लोग महर्षि सहश्च है क्वोंकि युगयुगाल से प्रचालत धर्म में स्थित है।।४९॥

ततो बचः स्नृतमर्थवच मुरलक्णमोजस्व च गर्वितं च । अुत्वा कुमारस्य वर्षास्वनस्ते विशेषयुक्तं बहुमानमीयुः ॥५०॥

तब वे तपस्वो कुमार के मनोहर अर्थपुक्त, सुस्निग्य, प्रमावशाली एवं गीरवान्त्रित बचन सुनकर विशेषता युक्त झत्यन्त सम्मानित हुए ॥५०॥

कश्चिद्विजस्तत्र तु भस्मशायी श्रांहुः शिखी दारवचीरवासाः। अपिङ्गलाकस्तनुदीर्घयोगः कुण्डैकहस्तो निरमिखुवाच ॥४१॥

वहाँ कोई भरमाञ्चलेपी, दोषकाय, जटिल, यहकलवारी, रक्त नयन, पतली एवं लम्बी नासिका वाले, कमरबाहु हाय में लिये हुए दिन यह बचन बोला—॥५१॥

थीमन्तुदारः सतु निश्चयस्ते यस्त्वं बुचा जन्मनि दृष्टदोषः। स्वर्गोषवर्गी हि विचार्य सम्मग् यस्यापवर्गे मतिरस्ति सोऽस्ति ॥४२॥ दे मात्र । सापका निश्चय (प्रस्तु ) सचमुच में उदार (सर्वश्रेष्ठ ) है जो ए सुठ चठ कि आपने गुणबरणा में ही जनमगत दोषों को देखा क्योंकि स्वर्ग एवं अपवर्ग का सम्यक् विचार कर अपवर्ग में जिसकी गति है वही (विचारवान) है।।॥२।।

वर्षे स्तपोमिर्मियमेरच तेस्तेः स्वर्गे विवासन्ति हि रागवन्तः ।

रागेण साथै रिपुणेव युद्धवा मोर्च परीप्सन्ति तु सत्त्ववन्तः ॥४३॥ इन उन वज्ञी, तभे एवं नियमों सं स्वर्ग जाना चाइते हैं—वे रागा है। किन्तु सरववान् (नेपावान पुरुष) राष्ट्र के समान सग के साथ युद्ध करके मीस चाइते हैं ॥४३॥

तद्बुदिरेषा यदि निश्चिताते तूर्णं भवाम् गच्छत् विन्ध्यकोष्ठम् । असी मुनिम्तत्र वसत्वराडो यो नैष्ठिके श्रेयसि लब्धचन्तुः ॥४४॥

खता बाद काप को यह बुद्धि निश्चित (हद्) है तो खाप शोध विन्य कोड (तरहालोग प्रसिद्ध श्यान , बापें। वहाँ पर अराद् मुनि निवास करते हैं क्रिसने नेडिक करवाया ने दिस्य जान पाया है।।। शो।

तस्माद्भवाञ्च्योध्यति तत्त्वमार्गे सत्यां रुची संप्रतिपत्स्यते च । यथा तु पर्श्वामि मतिस्त्रथेपा तस्यापि यास्यत्यवधूय बुद्धिम् ॥५४॥

आप उनसे तत्वमार्ग मुनेंगे एवं कवि होने पर स्वांकार भी करेंगे। किन्तु जैसा कि में देखता हूँ कि आपको ऐसी हुद्धि, उसकी मुद्धि की भी तिरस्कार कर चली जायगी।।५५॥

स्पष्टोक्योग्रं वियुक्तायताचं ताम्राधरीष्ठं सिततीर्णदंष्ट्रम् । इदं हि यक्त्रं तनुरक्तविहं हेयार्णवं पास्यति हत्स्तमेव ॥१६॥

ह्यापका यह मुल, जिलमें स्पष्ट एवं उन्नत नासिका है, विशाल एवं विस्तीमं बॉलें हैं, रक्त क्यों के खबर बोध हैं, शुक्ल एवं तोक्य दांत है तथा वतली एवं लाल बीम है, समस्त बतक्य समुद्र का पान करेगा ॥५६॥

गम्मीरता या भवतस्त्वगाथा वा दीमता यानि च लच्चणानि। धाचार्यकं प्राप्त्यसि तत्प्र्यिक्यां यत्रापिमिः पूर्वयुगेऽप्यवामम् ॥१७॥ धापकी वो धगाप गम्भोता है और वो तेव है तथा वो लच्छ है— इनमें यह अतीत होता है कि को आवार्य-पद पूर्वकाल में इस पूर्व्या पर असुपियों ने भी नहीं पाया, वह आप प्राप्त करेंने ॥५७॥

परममिति ततो नृपात्मजस्तयपित्रनं शतिनन्य निर्ययौ। विभिनदनुविभाय तेऽपि तं प्रविविद्युराश्रमिणस्तपोवनम् ॥५८॥

> इति श्री अश्वघोष हते पूजेबुद्धचरितमहाकाव्ये तपोजनप्रवेशो नाम चसमा सर्गः।

वय त्यासमा, 'खित उत्तम' ऐसा ६इ६र उन आयियों का खिसनन्दन कर, नवीं से निकल गया । उन आयियों में भी उसकी विभिन्नत् प्रत्यमिनन्दन करके श्योदन में प्रदेश किया ॥ १८८॥

> यह पूर्ववृद्धचरितमहाकाव्य में त्रपीदम-अवेशनामक सतम सर्व समात हुआ।

## अथ अष्टमः सर्गः

## अन्तःपुर-विकापः

### अन्तःपुर-दिलाप

ततस्तुरङ्गावचरः स दुर्मनास्तथा वनं भर्तरि निर्ममे गते। चकार यस्तं पवि शोकनियहं नवावि चेंबाबु न तस्य चित्रिये॥१॥ तदुपरान्त दुःलो चित्त वाले उस श्रह्म रद्धक ने, ममता होइकर उस प्रकार मालिक के वन चले वाने पर, रास्ते में शोक रोकने का प्रयत्न किया, तो भी उसके बाँस नहीं हुई ॥१॥

बमेकरात्रेण तु भर्तुराङ्मया जगाम मार्ग सह तेन बाजिना। इयाय भर्तुवरहं विविन्तर्यस्तमेव पत्थानमहोभिरप्रभिः॥२॥

( बह ) जिस मार्ग से स्वामी की खाता से उसी घाड़े के साथ एक राजि में गया था, उसी मार्ग से स्वामी के विरद्ध की विस्ता करता हुआ खाउ दिन में जीटा ॥२॥

ह्यक्ष सीजा निचचार कन्यकस्तताम भाषेन बभूव निर्मदः। श्रमकद्भित्रभाषि तथैव भूषगीरभूद्गतशीरिव तेन वर्जितः॥३॥ श्रीर (वह ) बलवान पोड़ा कन्यक भी (वहाँ से ) चला (बिन्तु ) शोक भाव ने मिलन एवं मददीन हो गया था। पहिले की तरह भूषगो से श्रातृत होने पर भी मालिक के बिना शोमा सून्य था।।३॥

निवृत्य भैवाभिमुखस्तपोवनं मृशं जिहेषे कवणं मुहुमु हुः। जुषान्त्रितोऽप्यध्वनि राष्पमम्बु वा यथा पुरा नाभिनगन्द नानदे ॥४॥

तथा तथोवन को ही छोर मुद-मुद कर दुःल पूर्वक वारम्बार कोर छे हिनहिनाया । भूख प्यास लगने पर भी पूर्व सहश्च वास खयवा वल न तो घरण किया छोर न असल तुझा ।।४॥ ततो विहीनं कपिलाहर्य पुरं महात्मना तेन जगद्वितात्मना । कमेण शौ शुरुविमवोपजग्मतुर्दिवाकरेऐक विनाकृतं नमः ॥॥॥

तन विश्वकल्याया के लिये अवतीर्ग हुए उस महात्मा से रहित मानी सूर्व से रहित आकाश की माँति कविलयस्तु नामक नगर के निकट कम से ( चक्रते हुए ) वे दोनो गये ॥॥॥

सपुरदरीकेरिंग शोमितं जनौरसङ्गतं पुष्पधरैनेगैरिंप। तदेव तस्योपवनं वनोपमं गतप्रहर्पैनं रराज नागरैः॥६॥

नहीं उसका उपका, वर्षाप कमल-पुक्त बलाशायों से शोभित या एवं युष्पित हुन्नों से बालकृत या तो भी बंगल के समान बानन्द रहित नगर-बासियों से शोभित नहीं हुन्जा ॥६॥

ततो भ्रमद्भिद्धिः दीनमानसैरनुञ्ज्वलैबीप्पहतेत्रगीनं रैः। निवार्यमाणाविव तावुमौ पुरं शनैरपस्तातमिवाभिजग्मतुः॥॥॥

तव ब्राध-पास धूमनेवाले दुःशी चित्तः, मलिन, ब्रध-व्याकुल नयनवाले लोगी से मानी निवारण किये बाने पर भी वे दोनी भीरे-धीरे ब्रपस्नात (बिना स्नान के मलिन ) सहश नगर में गये ॥॥॥

निशान्य च श्रस्तशरीरगामिनी विनागती शाक्यकुलर्थभेण ती । मुमोच बाध्यं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवामते ॥८॥

शास्त्र कुल में लेष्ठ के (कुमार के) जिना लीटकर, शिथिल शारीर है आते हुए उन दोनों को देखकर नागरिकों ने मार्ग में उसी तरह आँख, बहारों जिस मकार पूर्वकाल में राम का रण आने पर (वहाँ के लोगों ने आँख, बहारों के )।।=।।

अय त्रुवन्तः समुपेतमन्यवो जनाः पथि च्छन्दकमागताभवः । क्व राजपुत्रः पुरराष्ट्रनन्दनो हतस्वयासाविति चष्टतोऽन्वयुः ॥६॥

तम बिन्दे बहुत कीय बा रहा था—ऐसे वे लोग बाँस बहाते हुए, बास्ते में बन्दक से यह कहते हुए उसके पीछे-पीछे गये—'पुर और राष्ट्र को बामन्द देनेवाले उस राजपुत को हरकर, तुमने कहाँ होड़ दिया है ?' ॥६॥ वतः स तान् भक्तिमतोऽत्रश्रीजनास्ररेन्द्रपुत्रं न परित्यज्ञास्यहम् । यदस्रहं तेन तु निर्जने वने गृहस्यवेशस्य विसर्जिवासित ॥१०॥ तब उसने भक्ति-पुक्त अन लोगों से कशा—मैंने नरेन्द्र पुत्र को नहीं श्रोका किन्तु उसीने निर्जनवन में शेते हुए पुत्रको एवं ( ब्रथने ) एहस्य वेश को त्याग दिया ॥१०॥

इदं बचस्तस्य निशम्य ते जनाः छुदुष्करं मास्त्रिति निश्चयं ययुः। पविद्ध जहुः सलितं न नेत्रजं मना निनिन्दुश्च फलोत्थमात्मनः॥११॥

वे कोग उस ( अस वाहक ) का यह वचन सुनकर इस निकाय पर पहुँचे कि ( कुमार का ) यह निकाय ( उहेंचा ) सच में युष्कर है। तथा ( प ), नेज से निरन्तर बहनेवाले झाँतुओं को नहीं रोक सके एवं अपने ममतोत्मुख मन का निन्दा करने लगे ॥११॥

व्यथोचुरशैव विशास तहनं गतः स यत्र हिपराजविक्रमः। विजीविषा नास्ति हि तेन नो विना वथेन्द्रियाणां विगमे शरीरिणाम् ॥१२॥

उन्होंने कहा—हम कान हो उस बन में कार्येने वहाँ सजराज सहस्य पराकमी यह (राजपुष ) गया है। उसके दिना हम सब को कीने की हरूका नहीं है जैसे इन्द्रियों के न रहने पर देहबारियों की (जोने की हरूका नहीं रहतीं) 118 न।

इदं पुरं तेन विश्वजित धनं बनं च तत्तेन समन्वितं पुरम्। न शोभते तेन हि नो विना पुरं मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्॥१३॥

उनके बिना यह नगर जंगल के समान है और वह नंगल कहाँ 'यह' है, नगर के समान है क्योंकि उसके बिना हमारा यह नगर उसी तरह शोभा गहीं देना किस तरह इजासुर के वथ ( युद्ध ) के समय इन्द्रके बिना स्वर्ग शोभा नहीं देना था।।१३॥।

पुनः कुमारो विनियुत्त इत्ययो गवासमानाः प्रतिपेदिरेऽज्ञनाः । विविक्तप्रच्छं च निशास्य वाजिनं पुनर्गवासाणि पिषाय चुक्रशुः ॥१४॥ वय क्रियो यह विचार कर कि 'कुमार फिर लोट आये हैं' भरोको पर दीह गई किन्तु चोड़े की शाली पीठ देखका, अतीले कहा करके. रोने नगी।।१४॥

प्रविष्टदीच्नस्तु सुतीपलब्धये व्रतेन शोकेन च सिन्नमानसः। जनाप देवायतने नराधिपश्चकार तास्ताश्च वधाशयाः कियाः॥१४॥ पुत्र के मिल्लमे के लिए, राजा दीचा बर्ग करके वत एवं शोक में लिंच मन होते हुए देवालय में तस्त्यकार के कर्म, जिसने जैसा बताया देशा ही करने लगे॥१९॥

ततः स बाष्पप्रतिपूर्णलोचमस्तुरङ्गभादाय तुरङ्गभानुगः। विवेश शोकाभिहतो स्पचयं युधापिनीते रिपुणेव भर्तरि ॥१६॥

तब इब्धुपूर्ण नेत्र वाले उस अस्व रहाक ने शोक में व्याकुल होते हुए राजभवन में प्रवेश किया मानो थोद्धा शबु ने उसके स्वामी का अपहरण कर लिया हो ॥१६॥

विगाहमानश्च नरेन्द्रमन्दिरं विलोकयम्भुवहेन चहुपा। स्वरंग पुष्टेन रुराव धन्यको जनाय दुःखं प्रतिवेद्यालव ॥१७॥

स्त्रभूपूर्व नेत्रों से देखते हुए कत्यक ने राजमहरू में प्रवेश किया धीर स्नार्थ-स्वर से दिनदिनाया मानो लोगों से स्रपना युःश्व निवेदन कर रहा हो ॥१७॥

वतः स्त्रगास्य त्रयमध्यगोचराः समीपवडास्तुरगास्य सत्कृताः । ह्याय तस्य प्रतिसम्बन्धः स्वर्ने नरेन्द्रस्नोरुपयानराष्ट्रिनः ॥१८॥

तप भवन के खन्दर रहने वाले पत्तो एवं पास में वीचे हुए सुसेपित चोड़े उस पोड़े को जानि मुनकर इस खारांका से प्रतिव्यनि करने लगे मानो सम्बद्धन लीट काचा है ॥१८॥

जनाश्च दर्भातिरायेन चित्रता जनाधिपान्तः पुरसंनिकर्पगाः । यथा ह्यः कन्थक एष हेपते धुवं कुमारो विश्वतीति मेनिरे ॥१६॥

यह करपक योजा जब कि हिनाहिना नहां है, श्रात्य कुमार प्रवेश कर रहा है!—ऐसा मानकर राजा के श्रान्तःपुर तक बानेवाले लोग ह्यांतिरेक से उचकते लगे ॥१९॥ कविषहर्षांद्य शोकमूर्विक्ताः कुमारसंदर्शनकोत्रलोचनाः। गृहाद्विनिरचकमुराश्रमा स्नियः शरत्पयोदादिव विशुतरचलाः॥२०॥

तव कुमार के दर्शन के लिए स्पाकृल नेत्रवाली नियाँ की शोक से विवल को शरपन्त धनजतापूर्वक आशो लेकर पर से निकल पड़ों मानी सरद सह के बादल से चजल विजली (निकल आई हो )।।२०॥

विजम्बकेरयो मलिनांशुकाम्बरा निरञ्जनैबीप्पहतेस्सीमु स्नैः। स्नियो न रेजुर्स् जया विनाङ्गा दिबीब तारा रजनीस्थारणाः॥२१॥

उनके वाल बिलरे थे, उत्तम शाहियाँ मलिन थी, ब्रांखें विना श्रवन की थी ब्रांसुको से मुल मींया था। राजि व्यतीत होने पर आकारा में जिस प्रकार मलिन तारे सोमा नहीं यात है उसी प्रकार वे व्ययाँ मार्जनविना ब्रोमा नहीं पारही थीं ॥२१॥

व्यरकताम्बैश्चरणैरनृपूरैरकुण्डलेरार्जयकन्धरेमु सी: । स्वभावपीनेर्जयनैरमेखलैरहारयोक्त्रेमु पितेरिक स्तनैः ॥२२॥

उनके चरणों में न मदावर की लालिमा थी खौर न नपुर ही ये, मुख में कुरडल नहीं थे, भीवा ऋतु थी, स्वमाव से श्यूल नितम्ब पर करधनी नहीं भी एवं बिना दार तथा मूत्र के स्तन उनी से थे ॥२२॥

निरोक्ष ता वाष्पपरीतलोचना निराधर्यं छन्द्कसरवसेव च । विषयणवक्ता रुक्षदुर्वराह्मना बनान्तरे गाव इवर्षमीलिमताः ॥२३॥

सन्दर्भ एवं घोड़े को काशी देखकर, वे उत्तम कियाँ खाँको से खाँस, कहाथी चुई दोनबीन सुक्त से रोने लगी जैसे घन में वैलो से विद्वादी हुई गार्थ ॥१३॥

ततः सवाध्या महिषी महीपतेः प्रनष्टबस्सा महिषीव बत्सला । अगृत बाह् निषपात गौतमी विलोलपणो कर्लीव काळ्यती ॥२४॥

तन राजा की पत्नी, जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी मेंस के समान रोती हुई क्षणता गीतमी, भूजाएँ फैजाकर, हिलनेवाली स्वर्शमयी कड्ली की भौति गिर पड़ी ॥२४॥ हतत्विपोऽन्याः शिविलांसपाहवः स्थियो विपादेन विचेतना इव । न जुकरानांसु जहुनं शक्सुनं चेनुशस्तुलिखिना इव स्थिताः ॥२४॥

कुल कर्य विवा इसप्रम हो गई उनके बाहु एवं कर्य शिक्षित पड़ गये, शोक के बेग से जेसना होन को तरह हो गई — न रोह, न खाँच बहाये, न साँसे ली बीर न चली (वेवल ) चित्र लिखित सहश लड़ी रह गई।।२५॥

व्यधीरमन्याः पतिशोकमृद्धिता विलोचनप्रसवर्धीमु होः व्यथः। सिपिब्रिटे प्रोपितचन्द्रनान् स्तनान्धराधरः प्रस्ववरोरिबोपलान् ॥२६॥

पति के शोक से गूड़ित, दूसरी खियों ने खयीर दोकर, नेत्रस्थित मुखी से यन्दन (लेप) शहित स्तनों को शीचा जैसे पर्यंत (निज) सीती से शिलाधी की सोंचना है ॥२६॥

मुस्तैश्च वासां नयनाम्ब्रुवाहितै रराज वद्राजनिवेशनं वदा । नवाम्बुकालेऽम्बुदवृष्टिवाहितैः स्रवन्त्रलैस्तामरसैवेथा सरः॥२०॥

उन मनग उनके नयन कल से जाइत धुलों से वह राजमबन ऐसा शोभित हुआ जैने वर्षा के आगमन के समय नेपहिट से आइत जलस्ताबी कमलों से सरोबर शोमा पाता है ॥२७॥

सुवृत्तपोनांगुलिभिनिरन्तरेरभूषग्रेग् इसिरैवराङ्गताः । दरांसि अञ्तुः कमलोपमैः करैः स्वयक्षवैर्वातचला लता इव ॥२८॥

उन कियों ने अपने कमल सहरा हाथों में, जिनमें ब्राज़ुलियों गोल भोटी पर्व सपन थीं, उनमें भूषण नहीं थे, तथा नहें दकी थीं, खाती पीटी, नैते हवा से दिलनेवाओं लताएँ खपने पत्ती से खपने को हा थीटती है ।।१८॥।

करअहारप्रचलेश्य ता बभुस्तथापि नायाः सहितोन्नतः स्तनैः। बनानिलापूर्णितपद्मकस्पितं स्थाङ्गनास्नां विश्वनैरिवापगाः ॥२१॥

हायों के प्रहार में दिलनेवाले सामद्र एवं उन्नत स्वती से, वे क्याँ किर भी शोभित हुईं जैसे वन की बाद से दिल रहे कमल पर (बेटी हुई) चक्रवाकों की जोडियों से नदियाँ शोभित होती है।।१९।। यथा च बज़ांसि करेरपीडवंश्तर्भेव बज्ञोभिरपीडयन् करान् । ब्राकारवंश्तत्र परस्परं व्यथाः करामवज्ञांस्यवता द्यालसाः ॥६०॥

श्चार ( उन्होंने ) जैसे दायों से बचस्थलों को पीटा बैने ही बचस्थलों से हाथों की भी पीड़ित किया। श्वदताओं ने निदंग होकर बाहुओं एवं ह्यांतिमी को एक दूसरे के द्वारा पीड़ित किया।।३०।।

ततस्तु रोपप्रविरक्ततोचना विपादसंबन्धिकपासगद्गदम्। इबाच निरवासचलत्पयोधरा विगादशोकाशुक्षरा यशोधस्।।३१॥

त्रव विसकी वांसी कीय से विशेष जाल हो गई थी, (जन्मी । इबॉस में विशेष्टर बॉम रहे थे, विशेष गाद शोक से ऑस् म्हर रहे थे—(ऐसी वह) वशोषरा विवाद के सम्बन्ध से (उत्पन्न ) कटुवा से गद्गद बचन बीजी ॥ ३ १॥

निशि प्रमुतामवशां विहाय मां गतः स्व स च्छन्दक मन्मनोरयः । उपागते च त्वयि कन्यके च में समं गतेषु त्रिषु कम्यते मनः ॥३२॥

हे सुन्दक ! साथ में दिवश सोती हुई मुम्हती छोड़कर, मेरा वह मनोरय हहीं गया ! एक साथ गये हुए 'तीन' में से 'दे!' तुम्हारे और बन्यक के लीट खाने पर 'मेरा यन' कॉम रहा है ।।६२॥

खनावंगरिनग्वमसित्रकर्म मे नृशंस कृत्वा किमिहाय रोदिपि। नियच्छ बार्ष्य सवनुष्टमानसो न संवदत्वशु च तच कर्म ते ॥३३॥

हे निर्देश | हमारे ( सम्बन्ध ) में धशोधन कर वैरोक्तमें करके खाज पहाँ स्थो रोते हो । आंस् रोकी, प्रसन्न चित्त हो आखो । दुम्हारा ( यह ) श्रॉस् स्वीर ( यह ) कर्म प्रस्यर मेल नहीं खाता ॥३३॥

प्रियेण बर्येन दितेन साधुना त्वया सहायेन यथार्थं कारिणा । गतोऽर्यपुत्रो हापुनर्तिवृत्तये रमस्य दिण्ट्या सफलः अमस्तव ॥६४॥

आयंपुत्र, तम सहरा प्रिय करावती, दितकर, सजन एवं आसाकारी सहायक के साम, फिर कभी न जोडने के जिने चले गये। (आतः) आनन्द करो, भाग्य से तुन्दारा परिश्रम सफल दुआ। ११४।। वरं मतुष्यस्य विचत्तणो रिपुर्न मित्रमप्राझमयोगपेशलम् । सुदृद्जुवेगा झविपश्चिता त्वया इतः कुलस्यास्य महानुपप्तवः ॥३४॥

मनुष्य का परिवत राजु अच्छा, किन्तु मूर्ण मिल अच्छा नहीं — को कि वियोग ( कर देने ) में कुशाल हो । अपने को मिल जतानेवाले तुक्त नृष्य ने इस कुल का नाशा कर दिया।।रेक्षा

इमा हि शोच्या व्यवमुक्तमूपणाः असक्तयाष्पावितरक्ततोषनाः। स्थितेऽपि पत्यौ हिमवन्महोसमे अनष्टशोभा विधया इव स्थियः॥३६॥

भूपण उतार देनेवाली निरन्तर अध्यात से मिलन एवं लाल नेववाओं सोचनीय वे व्यापों हिमालय एवं पृथ्वी के समान (सम्मीर चुमाशीओ ) प्रति के रहते हुए विववाणों के सहसा हो गई ॥३६॥

इमारच विचिप्तविटङ्कबाह्यः प्रसक्तपारावतदीर्घनिस्वनाः। विनाकुतास्तेन सहावरोधनैस्रृशं रुद्दन्तीव विमानपङ्कतयः॥३७॥

और ये बहालिका भेशियों, क्योतपालिका रूप भुकारें गैलाकर स्थित कवृतरों के (कृषन ) लम्बी स्वांत तीती हुई, उस (पति) के दिना विधीन में रनिवासी के साथ मानों से रही हैं ॥३७॥

व्यनर्थकामोऽस्य अनस्य सर्वथा तुरङ्गमोऽपि प्रुवमेष क्रन्यकः। जहार सर्वस्वमितस्तवा हि मे जने प्रमुखे निशि रत्नवीरवत् ॥३८॥

निश्चन यह कन्यक तुरङ्ग भी इस (मुक्त) वन का खनर्थ कामों १ (धानित इच्छुक) था। खतः किस प्रकार लागी के रात में सीते रहने पर रस्तचोर चोरी कर सेता है उसी प्रकार इसने यहाँ से मेश सर्वस्य इस किया 118⊂म

यदा समर्थः खलु सोदुमागतानिषुप्रहारानिष कि पुनः कशाः। गतः कशाषात्रमयात्कयं न्वयं शियं गृहीत्वा हृद्यं च मे समम् ॥३१॥

 का कि आगे हुए वासी के प्रदार की भी सहने में समर्थ है (तो )
 कोडों को तो बात क्या ? तब कोडे के आवात के मय से यह मेरा हृदण एवं शीमान्य को एक साथ लेकर तैसे गया ॥३६॥ धनार्यंकर्मा स्रामच हेपते नरेन्द्रधिष्ययं शतिप्रपन्निव । यदा तु निर्वोह्रयति स्म मे प्रियं तदा हि मृकस्तुरगाधमोऽभवन् ॥४०॥

निन्दत कर्म करनेवाला ( अहव ) आब राजमवन को पूरित करते हुए की तरह हिनहिना रहा है। किन्तु वब यह तुरगाधम मेरे प्रिवतम को वहन किये जा रहा था तब गुँगा हो गया था ॥४०॥

यदि बाहेपिण्यत बोधयन जनं खुरैः जितौ वाप्यकरिष्यत ध्वनिम्। हनुस्वनं वाजनविष्यदुत्तमं न चामविष्यन्मम दुःसमीहराम् ॥४१॥

विद (यह) लोगों की क्याने के लिए हिनहिनाता अपवा लुरी से अरती पर आवाल करता या इतु (शालों अपवा नधुनी को) लूब वजाता (फुरफुरावा) तो सुके ऐसा दुःख नहीं होता अ४१॥

इतीह् देव्याः परिदेशिवताश्रयं निशम्य बाष्पप्रथिवात्तरं वतः। अधोमुकः साभुकतः कृताञ्जितः शनैरिदं सन्दकः उत्तरं जगौ ॥४२॥

इस प्रकार निलाप मन बचन जिसके अञ्चर अभुश्री से गुपे थे, सुनकर खुन्दक ने मुख नीचे कर रोते हुए द्वाप चोडकर मन्द स्वर ते उत्तर दिया (1948)।

बिगहितुं नाहीस देवि कत्यकं न चापि रोपं मिय कर्तुमहीस। जानागसी त्वः समवेहि सर्वशो गतो नृदेवः स हि देवि देववत् ॥४३॥

है देखि ! खापको कत्थक की निन्दा करना योग्य नहीं और न युक्त पर ही नेथ करना चाहिये। इस दोनों को उमान रूप से सर्वथा निर्दोष जानो। र है देखि ! यह नरदेव, देवता के समान हो गया है ॥४३॥

बाहं हि जानन्गपि राजशासनं बलात्कृतः कैरपि देवतैरिव । उपासयं तूर्णमिमं तुरक्रमं तथान्यगच्छं विगतश्रमोऽध्वनि ॥४४॥

में राजा के बादेश को जानता हुआ मी, मानी किन्दी देवताओं से प्रेरित शेकर ही ऐसा करने को विवश हुआ। शोध ही इस घोड़े की ले बावा और पके विना ही मार्ग में इसके पीछे-पीछे उसी प्रकार दीवता . नमा ॥४४॥ व्रजन्नयं वाजिवरोऽपि नास्प्रशन्महीं खुराप्रै विधृतैरिवान्तरा । तथैव देवादिव संयताननो इनुस्वनं नाकृत नाप्यहेपत ॥४५॥

इस प्रश्वपुद्धव ने भी चलते हुये (मार्ग में) खुरों के नलों से पृथ्वी का रमशे नहीं किया मानी बोच में हो (ऊपर ही किसी के हारा) धाम लिये गये हो। उसी प्रकार मानी देव से मुख बन्द कर दिया गया हो मधुनी से शब्द नहीं किया और न हिनहिनाया ॥४%॥

यतो बहिगँच्छति पाथिवात्मजे नदाभवद्द्वारमपावृतं स्वयम् । तमञ्ज नेशं रविगोच पाटितं ततोऽपि देवो विधिरेप गृहाताम् ॥४६॥

धीर भी, जब राजकुनार बाहर निकलने लगे तब द्वार स्वयं ही जुल गये एवं शक्ति का सन्धकार नष्ट हो गया मानो सूर्य ने फाड़ दिया हो। बड़ों भी दैवी विधान ही मानना जाहिये ॥४६॥

यद्श्रमत्तोऽपि नरेन्द्रशासनाद् गृहे पुरे चैव सहस्रशो जनः। तदा स नाबुध्यत निद्रया इतस्त्रतोऽपि देवो विधिरेष गृह्यताम्॥४०॥

भो सहस्तों लोग राजा के धावेश से भवन धौर नगर में सावचान रहने पर भी, निद्रा के वशीभूत होकर उस समय नहीं जाने वहाँ भी यह देवों विधान ही बानना चाहिये ॥४०॥

यतश्च वासी वनवाससंगतं निस्ष्टमस्मै समये दिवीकसा। दिवि प्रतिदं मुकुटं च तद्भृतं ततोऽपि देवो विधिरेष गृह्यताम् ॥४८॥

श्रीर क्योंकि देवता ने समय पर इसके लिये यनवास योग्य वस्त्र दिया एवं श्राकाश में पीका गया वह मुकुट किसीके द्वारा पकवा गया वर्वों भी देवी विधान ही समझना चाहिये।।४=॥

तदेवमावां नरदेवि दोषतो न तत्त्रयानं प्रति गन्तुमहाँसि । न कामकारो मम नास्य वाडिनः ऋतानुबावः स हि देवतैर्गतः ॥४६॥

श्रतः हे नर देखि ! इनके जाने के प्रति इस दोनों का दोग नहीं समभाना चाहिये। न मेरी इच्छा से (यह ) कार्य हुआ भीर न इस भीड़े की इच्छा से । यह तो देवताओं की प्रेरणा से हो गया ॥४६॥ इति प्रयाणं बहुदेवसङ्घुतं निशस्य तास्तस्य सहात्मनः क्षियः। प्रमष्टशोका इव विस्मयं ययुर्मनोज्वरं प्रवजनातु लेमिरे॥५०॥

इश प्रकार में खियां उस प्रशासन का अनेक देवताओं से प्रेरित एवं अद्भुत प्रयाग सुनकर विश्यित हुईं, मानी उनका शोक नए हो गया। किन्तु उसके कत्यास ग्रहण से मन में सन्तम हुईं।।५०।।

विभाइपारिष्तवलोचना ततः धनष्टपोता कुरशेव दुःखिता। विहाय धैर्य विहराय गीतमी तताम चैवाश्रुमुखी जनाद च ॥४४॥

क्षितका बचा नष्ट हो गया हो ऐसी कुररी के समान शांक से बिहल नेशवाली अअमुखी गीतमी पेथे होइकर विलाप करते करते मुझ्लि हुई चिर बोली ॥१९॥

महोर्मिमन्तो धृदवोऽसिवाः शुभाः पृथक्षृथङ्मृलरुहाः समुद्गताः । प्रवेरितास्ते भुवि तस्य मूर्यजा नरेन्द्रमीलीपरिवेष्टिनसमाः ॥५२॥

आधिक लहरीदार ( श्रीपराले ), कोमल काले, कल्याणमय तथा खलग जलग मूल से ऊने उन्नत उसके बाल, वो राजमुकुट को बॉपने मीम्य वे वे क्या पुरती पर गिरा दिये गये ॥५२॥

प्रजन्बबाहुम् गराजविकमो महर्षमाजः कनकोञ्चलखुतिः। विशालवज्ञा धनदुन्दुभिस्थनसम्बाविधोऽप्याश्रमवासमहति॥४३॥

क्या उन प्रधार का (राजकुमार) भी आश्रमधास के योग्य है (-जिसके बाह लम्बे हैं, जिसकी गति सिंह सहश है, जिसके नेत्र विशास वृपम सहश है, जिसको युति स्वर्गा जैसी उल्लाम है, वस्तरथस विशास है पर्ने मेम तथा नगाएं के समान ज्वांन है ॥५३॥

व्यमाणिनी नृतमियं वसुन्यरा तमार्यक्रमीणमनुत्तमं पतिम् । गतस्वतोऽसी गुणवान हि वाहरोो नृषः प्रजामाग्यगुणः प्रस्वते ॥४४॥

निभाव ही यह भेष्ठकर्मी अतुपम पति, इस यसुन्धरा के भाग्य में नहीं या तभी ती यह चला गया। वेसा गुणवान् राजा, प्रवाको के भाग्य से ही ≡न्म लेता है। । १५४। सुजावजालावतताङ्गुजां सृद् निगृहगुल्कौ विसपुष्पकोमली । वशान्तभूमि कठिनां कथ नु ती संबक्तमध्यो चरणा गमिष्यतः ॥१॥॥

उनके ने दोनों कोमल चरण—िकनमें अंगुलियों शुन रेखाओं से व्यक्त है, जिनमें मोटे दकी हैं, जो विश्व ( मुरार ) एवं पुणवत् कोमल हैं, जिसके स्थ्य में चक्र चिला है—कठिन बनसूमि में देसे चलेंगे ॥५५॥

विमानपृष्ठे शयनासनोचितं महाहेवसागुरुचन्दनाचितम्। कथं तु शातोष्णजनागमेषु तच्छरीरमोजस्य वने मविष्यति ॥१६॥

(उलका) वह देदीध्यमान् शरीर — जो अठारी पर के शब्दा जिहासन के योग्य है और बहुमृत्य वस्त्र भूप चन्दन से सीवत है, मला ठंड, गर्मा एवं वर्षों में बन में जैसे रहेगा ॥५६॥

कुलेन सत्त्वेन बलेन बर्वसा श्रुतेन लक्त्या वयसा च गर्वितः। प्रदातुभेवाभ्युचितो न गाचितुं कथं स भिन्नां परतश्चरिष्यति ॥४०॥

कुल, पराक्रम, बल, तेज,बिद्या, शोमा (सम्पत्ति) एवं अवस्था से गौरवास्वित है तथा दूसरी को देने के बोग्य है, याचना करने के योग्य नदी है - बह भला दूसरों से भिद्धा कैसे भौगेगा ॥५७॥

शुची शायित्वा शयने हिरएसये प्रयोज्यमानो निशित्येनिस्वनैः।
कर्य यत स्वप्स्यति सोऽद्य मे वर्तो पटैकदेशान्तरिते मद्दीतले ॥४८॥
वो वह पवित्र स्वर्णमयी राय्या पर सोक्र निशान्त में तुर्ग (शहनाई) के
स्वरो से बगाया बाता था, भला वह मेरा वती, बन्न के एक खुर ने विद्या
पूर्णी पर कैसे सोवेगा ॥५८॥

इसं प्रलापं करुएं निशस्य ता भुतैः परिष्यज्य परस्परं क्षियः । विलोचनेभ्यः स्रोललानि तत्यजुर्मधूनि पुष्पेभ्य इवेरिता लताः ॥१६॥ वे क्षियाँ यह बार्तनाद सुनकर भुजाक्षों से एक दूसरी को लिपडाकर, बांको से ब्रांस बहाने लगी मानो कम्पित लताएँ फूलो से रस बहाती हो ।।॥६॥

वतो धराबामपतगरोधरा विचक्रवाकेव रथाङ्गसाहया। रानैक तत्तिहिललाम विक्लवा सुहुमु हुर्गद्गद्रुद्धया गिरा।।६०।। तन वशोषरा चकवाक से विदुक्त चकवाकी के समान क्रमी पर गिर पड़ी जीर विकल दोती हुई गद्गद अवकड वाणी से मन्द स्वर में तक्तप्रकार से बारम्बार विकाप करने जगा ॥६०॥

स मामनाथां सहधर्मचारिणीमपास्य धर्म यदि कर्तुमिण्छति । कृतोऽस्य धर्मः सहधर्मचारिणी विना तपो यः परिभोक्तमिच्छति ॥६१॥ यदि वे पुक्त श्रानाथा यह धर्मचारिणी को ख्रोपकर धर्म करना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ से धर्म होगा को कि सह धर्मचारिणों के बिना ही सपस्या करना चाहते हैं ॥६१॥

श्रुकोति तूनं स न पूर्वपार्थवान्महासुदर्शप्रभुतीन पितामहान । वनानि पत्नीसहितानुपेयुपस्तथा हि धर्म महते विकीर्पति ॥६२॥ उन्होंने निश्चम ही पूर्ववशै राजाओं व सुदर्श मन्ति अपने पितामही के सम्बन्ध में नहीं सुना है को अपनो पहिन्यों के साथ ही वन गये थे। तमी को मेरे विना पर्म करना चाहते हैं।।६२॥

भुक्षेषु वा वेदविधानसंस्कृती न दंपती परयति दीक्तितावुभी। समें बुभुक् परतोऽपि तत्फक्तं ततोऽस्य जातो मिय धर्ममत्सरः ॥६६॥ श्रीर यत्रो में वेद विधान से गंशुद्ध, एवं दीव्यित दीनों दमती ( इतिहास विक्रत ) को नहीं देखते हैं को परलोक में भी बशफल को साथ दी भीगता खाइते हैं। इसीजिमें इनका मुक्तमें अमें हुम हो गया है।।६२।

धुवं स जानन्समध्यमंबद्धभो मनः प्रियेच्योकिलाई मुहुर्मियः।
सुस्रं विभीमीमपहाच रोपणां महेन्द्रलोकेऽप्सरसो जिल्लाति ॥६६॥
निश्चित री वह धर्म प्रेमी, गेरे मन को बारमार एवं अस्यन्त देणांलु
तथा कलह प्रिय जानकर सुलाभाव के मय से मुक्त कोपना को ह्योड़कर स्वर्ग वे अप्यस्ताओं को पाना चाहते हैं ॥६४॥

इयं तु जिन्ता सम कीटरां तु तावपुर्गुंग्रं विश्वति तत्र योपितः। वने यदर्थं स तपांसि तज्यते त्रियं च दित्वा सम भक्तियेव च ॥६५॥ मुक्ते को पही जिल्ला है कि वहाँ वे क्षियों हितना उत्तम रूप चारण करती है कि जिसके लिये मेरी सेवा एवं राज्यलक्ष्मी को लोडकर कर में वह तपस्या करते हैं ॥६५॥

न स्वत्वियं स्वर्गसुखाय ने शृहा न तज्जनस्यात्मवनोपि दुर्जभम् । स तु प्रियो मामिह वा परत्र वा कथं न जहादिति में मनोरथः॥६६॥

स्वर्ग सुल को मेरी बिलकुल इच्छा नहीं है, क्वोंकि जितेन्द्रय (अपित ) के लिये वह सुल दुर्लम नहीं। मेरा यही एक मनोरय है कि वह विषतम, सुफे इस लोक क्रयवा परलोक में किसी तरह भी न मुले ॥६६॥

स्मागिनी वराहमायतत्त्रणं शुचिस्मितं मनुरुद्गितृतुं सुस्वम् । न मन्द्रमाय्योऽर्हति राहुकोऽप्ययं कद्गियदृद्धे परिवतितुं पितुः ॥६८॥

यदि स्वामी के वह विद्याल नयन एवं मन्द मुसकान पुत्र मुख देखने के लिये गेरा भाग्य नहीं है, तो क्या मन्द भाग्य यह शहुल भी पिता को गोद ने कभी लोटने के पोग्य नहीं है ॥६७॥

अहो नृष्टांसं सुकुमारवर्षसः सुदारुगां वस्य मनस्विनो मनः। कलप्रलापं द्विपताऽपि हर्षणं शिशुं सुतं यस्यवतीहरां यत ॥६८॥ वहो ! उस मनस्त्री का स्वरूप की सुकुमार है. किन्तु मन निर्देश एवं कटोर है को कि शाह को भी इपोदेनेवाला तृतकाते हुए ऐसे बाल-पुत्र को वह लोक रहे हैं ॥६८॥

ममापि कामं हृदयं सुनारुणं शिकामयं वाष्ययसोऽपि वा कृतम्। अनायवच्छीरहिते सुन्तोचिते वर्ग राते भर्तीरे यत्र दीर्यते ॥६६॥

मेरा भी हृदय निश्चय कठोर है जो कि पायर ख्रमया लोडे का बना है तया सुख योग्य स्थामी के खनाय के समान शोधा रहित डोकर वन जाने पर विदीनों नहीं हो रहा है ॥६६॥।

इतीह देवी पतिशोकम्बिल्लता करोद दश्यी विललाप चासकत्। स्वभावधीरापि हि सा सित शुचा धृति न सस्मार चकार नो हियम्॥७०॥

इस वरह यहाँ पर पति के शोक से मुखित देवों में बारम्बार शेदन, स्थान, " तथा विलाप किया । स्वभाव से बस्भीर होने पर मी उस सती ने शोब के कारण देवें का समस्या एवं कडवा नहीं रखी ॥७०॥

द बुद च

ततस्त्रधा शोकविकापविक्तायां यशोधरां प्रेक्य वसुन्धरागताम ।
सहारविज्दैरिक चृष्टिताब्तिमुंकीः समाप्यैवेनिता विचुकुगुः ॥७१॥
तब उस सरह शोक व विकाप से विकल वोकर ( हत से ) पृत्यो पर
साई हुई यशोधरा को वेककर, वर्षा से साहत वह कमलो के समान मुखों से
सांस काली हुई कियाँ किलाने कियों ॥०१॥

समामजाप्यः कृतहोसमङ्गलो स्पन्तु देवायतनाधिनिययो। जनस्य तेनानस्वेण चाहतञ्ज्ञचाल चल्रभ्यनिनेव वास्साः ॥७२॥

वप समात कर, मांगांलक इवन करके राजा, देव मान्दरमें निकले और लोगों के उस बालनाट से बाहत होकर विचलित हो मध् जिस प्रकार वज की ब्यांन से हाथों विचलित होता है 115२।।

निशास्य च च्छन्दकचन्यकानुभी सुतस्य संघुत्य च निश्चयं स्थिरम् । पपात शोकाभिद्दतो महापतिः शवापतेषु च इबोत्सवे ध्यतः ॥७१॥

खन्तक एवं करमफ को देखकर तथा पुत्र का प्तृ निक्षय मुनकर, मरीपति शोकते व्याकृत हो गया और पृथ्वी पर वेसे हो गिरा बेसे उत्सव समात होने पर देवराज का जब उत्तर जाता है 115711

त्तवो मुद्दतं सुतरोकभोदितो जनेन तुल्यामिजनेन धारितः। निरीष्य दश्या जलपूर्णया ह्यं महीतलस्थो विललाप पार्थिवः॥७४॥

चत्र पुत्र शोक में कुछ चता तक चेडोश हो सभा तब शेम्य परिवार के लोगों ने पक्का। ( डोश में खाने पर ) पृथ्वी पर लेटे ही अशुपूर्ण डांग्ड में धोड़े दो देखते हुए पार्थिव ने विकाप किया। (अप)।

बहूनि कृत्वा समरे प्रियाणि से महत्त्वया कन्वक विविधं कृतम् । गुणप्रियो येन वने स मे प्रियः प्रियोऽपि सम्मप्रियनस्प्रवेरितः॥७५॥

ो कन्तक ! समर में तुमने मेरे खनेक जिय करके, यह बहुत यहा आजिय किया को कि मुशाधिय मेरे उस जिया की, जिया होने पर भी आजिये के समान बन में पूर्व दिया 110%!!

तद्य मां वा तय तत्र यत्र स त्रज दुर्त वा पुनरेनमानय। ऋते हितस्मान्मम नास्ति जीवितं विगाढरोगस्य सदीपधादिव।।७६॥ खतः या तो खान मुने वहाँ ते चनो, बदा वह दै, खणवा (तुम हो) खीम चाओ। उसको फिर ते खाओ। उसके बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा - जिस प्रकार रोगमस्त प्राणी खन्छी सीपचि के विना जी नहीं सकता। (७६)।

सुवर्णनिष्टीविनि चृत्युना इते सुदुष्करं यत्र मगार सञ्जयः। ष्ट्रं पुनर्थमेरसी सुते गते सुगुज्जरात्मानमनात्मवानिव॥ अ॥

सुवर्णानिष्टीची (एक वालक) का मृत्यु के हारा हरे (मर) जाने पर सञ्जव पिता जो तरी परा (या) बांडर कर्म हुआ। किना में तो वर्मरत पुत्र के चले जाने पर अयोगी की तरह प्रांगा होड़ना चावता है ॥७०॥

विभोर्दशसम्बद्धतः प्रज्ञापतेः परापरज्ञस्य विवस्वणस्मनः। प्रिचेण पुत्रेण सता विनाहतं कथं व मुझेडि मनो मनोरपि॥७८॥

क्यापक पर्व दल क्षियों के (श्रामें के ) निर्माता, अतीत अनामत के जाता क्षित्रधान के पूत्र प्रधापति मनु का भी मन भिष्य पुत्र के नियोग से क्यों न मुर्द्धित हो ॥७८॥

कालस्य राज्ञस्तनयाय घीमते नराधिपायेन्द्रसत्वाय मे स्वृहा । गते वर्ने यस्तनये दिवं गतो न मोधनाप्यः कृपण् जिलीय ह ॥७६॥ राजा खब के बुद्धिमान पुत्र इन्द्र के माजा नरपति । दशरणः) से मेरी ईंग्लां है जो पुत्र के बन कार पर स्वर्ग जले गये तथा व्यर्भ गेते हुए दीन 'शोकर कीवित नहीं रहे ॥७६॥

प्रचन्त्र में भद्र तदाश्रमात्रिरं इतस्त्वया यत्र स में जलाञ्जलिः। इमे परीप्सन्ति हि तं पिपासको समासत्रः चेतगति विवासकः ॥८०॥

दे भर ! मुक्ते यह आश्रम रमल बतायों वहाँ, मुक्ते जलायांल देनेवाले की गुम पहुँचा आये हो । क्योंकि मरने की इच्छा वाले मेरे प्रामा उसको पाने के इच्छुक हैं ॥=०॥

इति वनयवियोगजातदुःसः चितिसदशं सहजं विहाय वैर्यम् । दरास्थ इत्र रामरोक्षित्रस्यो वहु विसताप नृपो विसंझकल्पः ॥८१॥ इस तरह राजा ने पुत्र के जियोग में उत्पन्त कुम्ल से दूरिनत होडर, पुत्रती के समान स्वामाधिक पेर्च को छोड़कर, रामशोक के वर्शासूत दरारण के समान चेवन। सूट्य सहसा होडर बहुत विजाप किया ॥=१॥

धुतविनयगुणान्वितस्तवस्तं मतिसंचितः प्रवयाः पुरोहितका । समधुतिमदम्बतुर्वयावकः च परितामपुत्तौ न चाप्यशोको ॥=२॥ तद शास्त्र, विनय पर्च गुलो च चुकः मतिवाले, सचिव ( कलाइदाता मन्त्रों ) तथा बुद्ध पुरोहित जो न सन्तम हुल ( धन्ताच सुकः ) व स्त्रोर न खोज गरित ने ( व दोनों ), लोगो दारा भामे हुए राजा हो द्योचित ( धनमा-मुसार ) पेना जीते ॥४२॥

त्यज्ञ नरवर शोकमेहि पैये कुशृतिश्वार्डसि धीर नाथु मोकुम् । स्रजमिव गृहितामपास्य सद्भी सुवि बहुवो सृपा वनान्यतीयुः ॥=३॥

हे सरका ! श्रीक हो। होये प्रारण की जिए । हे थोर ! कुल्छित (बनावटी ) धीर के समान (जापको ) अप्र नहीं बड़ाना चाहिये। इन पृथ्वी पर बहुत से याजा लोग मसली हुई (स्रमाई) माला के सहश राज्य की खोड़कर यन चले गये हैं ॥८३॥

भाषि च निवत एव तस्य भावः स्मर बचनं तहुपेः पुरासितस्य । न हि स निवि न चक्रवर्तिराज्ये चणमपि धासयितुं सुसेन शक्यः ॥८४॥

श्रीर भी उठका यह मान (होना ) खनश्यम्भानी था । पूर्व में कहा दुश्रा, उठ श्रासित प्राणि का यसन १०२ण करो । न स्वर्ग में खोर न चकदती र राज्य में छना भर के लिए भी नह सुख से स्था जा सकता है ॥=४॥

यदि तु नृत्यर कार्य एव यत्नस्वरितमुदाहर यावदत्र वावः। बहुविश्वमिद्द युद्धमस्तु तावस्तव तनयस्य विधेरच तस्य तस्य ॥८४॥ हे नरवर! यदि यत्न हो करना है तो कहिये, हम वहाँ शीम जार्ने एवं आप के पुत्र तथा तरह तरह के उपायों के भण अनेक प्रकार से संपर्ध हो ॥८४॥

नरपतिरथ तो शशास तस्माद् इ तसित एव युवामभिष्रयातम्। न हि सम हृद्यं प्रयाति शान्ति वत्तशकुनेरिष पुत्रलालसस्य ॥८६॥ तंत्र राजा ने 'आप दोनों पहाँ से जल्दो चले बावें'—ऐसी आजा दी और बहा—'पुत्र के लिये उत्सुक बन पद्मी के हृदय के गमान नेरा हृदय थान्ति नहीं पा रहा है'।।८६।।

परमधिति नरेन्द्रशासनात्तौ ययतुरमात्यपुरोहितौ वनं तत् । कृतमिति सवपूजनः सवारो स्पतिरपि प्रचकार शेपकार्यम् ॥८०॥

> इति श्रीकारवचोपकृते पूर्वजुद्धचरितमहाकान्ये कन्तःपुरविलापो नामः कष्टमः सर्गः

'श्रन्था'—ऐसा कावर वे दोनी आमात्य एवं प्रशेषित, उस वन को गये। 'ठीक हुआ'—ऐसा सीचकर थथू एवं पतनी सबित राजा भी दीव (यह) कार्य करने लगे।।=अ।

> यह पूर्ववृद्ध नरितमहाकाव्य में आन्तापुरविलाप नामक अष्टम सर्ग समात हुआ।

# अथ नवमः सर्गः

# कुमारान्वेषणः

#### कुमार-अन्बेषण

ततस्तदा मन्त्रिपुरोहिती ही बाध्यत्रतोदाभिहती सुपेखा। विद्वी सदस्यायिक सर्वयत्नात्सीहार्दशीच ययतुर्वन तत् ॥१॥

तब उसी असय मन्ति एवं प्रोहित दोनों ( राजा के ) बास रूप कमा से क बारत शेकर, विद्व हुए अच्छे पोड़ों के समान मैत्रों के कारण पूर्व प्रयास में बीच उस बन की गर्ने [18]।

वमालमं जातपरिश्रमी ताबुपेत्व काले सहशानुयात्री । राजविमुत्सूच्य विनीतचेष्टाबुपेयतुर्भोगेवधिष्ययमेव ॥२॥

अनुकृत अनुकरों के पके मान्दे वे दोनो समय पर उस आश्रम की मास करके राजसी वेप-भूगा होड़कर खीडला रहित हो, भागम के ही आश्रम को गये।।शा

ती न्यायतस्तं प्रतिपृज्य विश्रं तेनाचिती तावपि चानुरूपम् । कृतासनी भागवमासनस्यं हित्त्वा कथामूचतुरात्मकृत्यम् ॥३॥

डन दोनों में उस भागेंव को पर्धात्त्यार पूजा की भीर उनके द्वारा ने भी कथामीम्य सत्कृत किये गये तथा भाषन भरना कर, उन्होंने आसन पर ही स्थित भागेंग से प्रसंग क्षेत्रकर भपना कार्य कहा ॥३॥

शुद्धीतसः शुद्धविशालकीर्तेरिच्चाकुर्वशाप्रभवस्य राष्ठः। इमं जनं वेस भवानधीतं शुतप्रहे मन्त्रपरिषहे च ॥४॥

श्चाप, इन वन ( इम दोनों ) को विशुद्ध पत्तवान् एवं विशुद्ध विशास पश्चाची इच्चाकुर्वरा में अवन्त राजा ( गुद्धोदन ) के धुतगह ( शास्त्र महन्त ) में पुरोहितपने में एवं भन्त पह (सलाह ग्रहण) ये सस्त्रोपने में अधीत (निपुण) जाने ॥॥॥

तस्येन्द्रकरूपस्य जयन्तकल्पः पुत्रो जरामृत्युभयं तितीपुर्वः। इहाभ्युपेतः किल तस्य हेतोराबामुपेतौ भगवानवेतु ॥४॥

इन्द्र सहरा उस ( राजा ) का जयन्त सहशा पुण, बना मृत्यु के मय में पार जाने की इन्द्रा से यहां आया है, उसके कारण इस डोनो वहाँ साये हैं— ऐसा भगवान ( आप ) जाने ॥५॥

ती सो इनबीद्स्ति स दीर्घबादुः प्राप्तः कुमारो न तु नावबुद्धः । धर्मोऽयमावर्षक इत्यवेत्य बातस्त्यगद्याभिमुखो मुमुद्धः ॥६॥

ठन रोनों से उस ( मार्गंव ) ने बहा—वह दीर्घंबाहु कुमार है, खबंध नहीं है। ( यहाँ ) खाया था। यह धर्म पुरुषंग्म-प्रद है— ऐसा समस्त्रहर, मोक्ष की इच्छा से वह खराब ( मुनि ) की खोर चला सथा॥६॥

तस्मात्ततस्ताबुपलभ्य तत्त्वं तं विप्रशासन्त्र्य तदेव सद्यः। सिम्नावित्राविव राजभवत्त्या प्रसन्नतुस्तेन यतः स यातः॥॥।

तब ने दोनी उससे यथार्थ समाचार जानकर और उस हाडाला से तत्काल खादेश लेकर वहाँ ने शाम उस छोर गये वहाँ से वह गया था। दशकि यक गये में फिन्तु राजमक्ति के कारण उत्साह युक्त ने !!»!!

बान्ती ततस्तौ स्वया विहीनमपश्यतां तं वपुषोजस्वलन्तम् । वपोपविष्टं पथि युक्तमृतो सूर्यं धनाभोगसिव प्रविष्टम् ॥८॥ तव गरते में बाते हुए उन दोनो ने स्वानगहित पश्न तेशस्त्री रागर ने देहीप्पमान वत कुमार को उसी प्रकार बैठे देखा मानो मेच के घेरे न सूर्य प्रविष्ट हो ॥८॥

यानं विहायोपययी ततस्तं पुरोहितो सन्त्रधरेण साध्य । यथा यनस्यं सहवामदेशो रामं दिहलुर्धुनिरीवंशीयः ॥६॥

त्व मन्त्री के साथ पुरोहित बाहन छोडकर, उसके समाप गर्ने बेंग्रे बन मैं स्थित राम को देखने को इच्छा से बामदेव उर्वशी पुत्र बश्चित मुनि गरी से IIEII तावर्षयामासतुरहंतस्तं दिबीव शुकाक्रिरसी महेन्द्रम् । प्रत्यवयामास स चाहंतस्ती दिवीव शुकाक्रिरसी महेन्द्रः ॥१८॥

त्व उन वोनी ने उसकी समायोग्य पृत्वा की, बेसे स्वर्ग में शुक्र और सक्तिरा ने इन्ड को, भीर फिर उसने उन दोनों की उचित पूजा की जैसे स्वर्ग ने इन्ड ने शुक्र एवं खांखरा की ॥१०॥

कृताभ्यनुज्ञावभितस्ततस्ती निपेषतुः शाक्यकुलध्वजस्य । विरेजनुस्तस्य च सीनकर्षे पुनर्वस् योगगताविवेन्दोः॥११॥

निर वे दोनों तसकी खाता पाकर शाक्य कुल की मताका (कुनार) के दोनों और बेठ गये। उसके सामीप्य से वे दोनों ऐसे सुशीमित हुए वैसे चन्द्रमा के बोग ने पुनर्वमु (कोका) ॥११॥

तं हुनमृतस्यमभिञ्जलन्तं पुरोहितो राजमुतं बभाषे। यथोपनिष्टं दिवि पारिजाते बृहस्पतिः शक्रमुतं जयन्तम् ॥१२॥

पुरोदित ने कुछ मूल में बैठे उस तेवस्वी राजपुत्र से उसी प्रकार कहा वैसे स्वर्ग में पारिवात (के मूल ) में बैठे हुए शक के पूत्र करनत से नृहस्तात कोले व ॥ रशा

त्वच्छोक्शक्यं हृद्यावनाते मोहं, नतो भूमितले मुहूर्तम् । कुमार राजा नवनान्युवर्षा यत्त्वामबोचत्तदिदं निबोध ॥१३॥

हे भार! यजा ने तुम्हारे (सम्बन्धित) शोक के हदय में जुमने पर, क्षमा भर के लिए, एव्यो पर बेहीशा होते हुए, ब्रॉली से श्रांस बहाकर तुम्हें जो बड़ा है, यह यह है—सुनो—॥ १२॥

ज्ञानामि धर्मे प्रति निरचर्य ते परेमि ते भाविनमेतमर्थम्। अहं त्यकाले वनसंभयाते शोकाग्निनाग्निप्रतिमेन इसे ॥१४॥

भर्म के प्रति तुम्हारा ( प्रमाद ) विश्वास है—यह बानता है। यह तुम्हारा खबर्गममाबी होनेहार भा—यह भी बानता हूँ। फिल्तु ध्रसमय में तुमने बन का ब्रांभय लिया है। सदा क्रांन तुल्य सोकारित से में बल रहा हूँ।।१४॥

सरेहि धर्मप्रिय मित्रयार्थ धर्मार्थमेव त्यज बुद्धिमेताम् । व्ययं हि मा शोकरयः प्रवृक्षो नदीरयः कृत्तमियाभिहन्ति ॥१४॥ कातः हे धर्मीप्रथ । मेरा प्रिय करने के लिए ( मेरे जीवन रक्षण क्रथ ) धर्म के लिए ही आश्री इन ( बनवान ) बुद्धि को त्यामी । यह करा हुआ श्रीक का बेग, नदी के बेग से नष्ट तट सहशा मुक्ते नष्ट कर रहा है ।।२५।।

सेघान्बुकत्तात्रिषु या हि वृत्तिः समीरणाकीरिनमहाशनीनाम्। तां वृत्तिमस्मास् करोति शोको विकर्पणोच्छोपणुदाहभेदैः॥१६॥

वायु, सूर्य, अध्य, महावज का विदेय, शोपया, दाइन तथा मेदन कप क्यापार कमशः मेच, जल, धास एवं पर्वती में शेता है, वही क्यापार यह शोक मेरे प्रति एक साथ कर रहा है ॥१६॥

तद्भुङ्क्व ताबद्वसुधाधिपत्यं कालं वनं यास्यसि शास्त्रहरूटे । खनिष्टवन्थी कुरु मध्यपेचां सर्वेषु भृतेषु हया हि धर्मः ॥१७॥

भ्रतः हे शास्त्रतः ! तर तक पृथ्वी का प्रमुख भोगो । समय पर ( चौषेपत में ) बन बाना । युक्त-मृत्यु की सम्भावना बाले-पिता की उपेदा मत करो । सब भूतों में 'इया' हो धर्म है ।।१७॥

म चैप धर्मो वन एव सिद्धः पुरेऽपि सिद्धिर्नियता यतीमाम् । बुद्धिश्च यत्नश्च निमित्तमत्र वनं च लिङ्कं च हि भीरुचिह्नम् ॥१८॥

श्रीर यह धर्म ( केवल ) धन में ही सिद्ध नहीं होता है, ( ग्रापित ) नगर में भी यत्नशीलों की सिद्धि निश्चित होती है। इस ( सिद्धि ) में बुद्धि एवं भयत्न धारण हैं। बन ( में बास ) एवं सिद्ध ( मिन्सु वेष ) बायर के चित्र हैं।।१८।।

मीलीघरैरंसविषक्तहारेः केयूरविष्टव्यमुजैनेरेन्द्रेः। सदस्यङ्कमध्ये परिवर्तमानैः प्राप्तो गृहस्थैरपि मोसधर्मः॥१९॥

मुक्र द्यारी, गले में लम्बमान् हार घारण करने बाले, वेथ्रों से बकरी भुजा बाले, लक्सी भी गोद में खेलने वाले राषाओं ने, गृहस्य होने पर भी मोज प्राप्त किया है ॥१६॥

ध्रुवानुजी यी वलिवजवाह वैश्रावमापाटमयान्तिदेवम् । विदेहराजं जनकं तथैव रामं दुमं सेनजितध्य राज्ञः ॥२०॥ मृत के अनुव को बील एवं बज्जबाहु तथा बैधाव, धापाद तथा कान्ति-देव, विवेशसब बनक, उसी प्रकार राम, दुव, सेमबित सवा यश ॥२०॥

एतान गृहस्थान्सृपतोनवेहि नैःश्रेयसे धर्मीवधी बिनोतान । उसी तु तस्माधुनपद्भवस्य शानाधिपत्यं च नुपतियं च ॥२१॥

इन राजाओं को जा कि एडस्थ में मोल-धर्म-बाध में वीस्तित जानी । अंदर कान के जाभियान पूर्व राज्यलाइमी दोनों का एक साथ उपभोग करों ।।२१।।

इच्छामि हि त्वासुपगुद्धा गार्व कृताभिषेकं सलिलार्द्रमेय । धृगतपत्रं समुद्दीचमागस्तेनैय हर्षेण वनं प्रवेददुम्॥२२॥

में चारता हूं कि तुन्दारा श्रामियेक हो श्रीर अन ने आहे ही तुम्हारा गाट् श्रामित्तन करने, लग भारण किए हुए तुन्ने देखकर, उसी हम के साथ वन को चना जार्जे ।। १९।।

इत्यनबोद् मूमिपतिर्भवन्तं वाक्येन बाण्यप्रधिताचरेण । अत्वा भवानद्वि तत्त्रियार्थं स्नेहेन तरस्नेहमनुप्रवातुम् ॥२३॥

राजा ने काश से असित असर युक्त बाक्य से आपको ऐसा कहा है। यह सुनकर आपको उसका प्रिय करने के लिये, स्नेट से, उसके स्तेट के प्रति काइज्य होना चाहिये।(२२॥

शोकास्मिति त्वत्त्रमवे बगाधे दुःखार्ग्ये मञ्जति शाक्यशजः। वस्माचमुत्तास्य नाथदीनं निराशयं मरनमिवार्ग्ये नीः ॥५४॥

गानवनाच, तुमसे उत्तम शोक रूप जलपाले आमाम दुःलसासः से इन रहा है। अतः 'उस' अनाय को तुम उत्रारो—जैसे समुद्र में हुवते हुए आजन हीन को नाव उत्तरती है। ।२४॥

भीड़मेण गङ्गोदरसंभवेत रामेण रामेण च भागवेण। भुत्वा कर्त कर्म पितुः प्रियार्थ पितुस्त्वमध्यद्देशि कर्तुमिष्टम् ॥२४॥ गङ्गा के उदर ने उत्पन्न भीष्माधितामह (दशरय पुत्र) राम तथा (भगु पुत्र) राम (परशुराम), इन्होंने पिता का विष करने के लिए (बस्त्त्) कर्म (क्ये । ( यह सब ) सुनकर तुन्हें भी पिता का इध्य ( हित ) करना साहित्य ॥२५॥

संबंधायत्री समबेहि देवीमगस्त्वज्ञुष्टी दिशमप्रयाताम्। प्रमुख्यसामित बत्सली गामजस्रमाती करुवी रुद्रन्तीम्॥२६॥

मुम्हारा पालन पोपण करनेवाली देवी (गोतनी), खगस्त में सेविट (दक्षिण) दिशा की नहीं गई है (मरी नी नहीं है ) किन्तु जिसका बद्धहां मर गया हो उस गाय की तरह दुश्ली होकर निरस्तर कदना हदन करती रहती है । २६॥

हंसेन हर्शामिक विश्वयुक्तां त्यकां महोनेव वने करंगुम्। चार्ता सनावामपि नाथहीनां त्रातुं बजूमहोस दशनन ॥२७॥

इस से विमुक्त हाकर इंसिनी की ठरह, हाथी से यन में होशी गई दिन्ती की तरह तुर्मलती (अपनी ) भाषों की, जो समाध होने पर भी अनाय ही रही है, दर्भन देकर तुम्हें उसकी रखा करना चाहिये ॥२०॥

एकं सुतं बालममहंदुःखं संतापमन्तर्गतसुद्धहन्तम् । तं शहलं मोक्तय बन्धुशीकादाहृपसर्गादिव पूर्णवन्द्रम् ॥२८॥

(केवल ) एक पुत्र, बो ब्यूटा है, दुःश सहने के योग्य नहीं है, तथा स्नान्तरिक सन्ताप सह रहा है—इस सङ्ग्ल को पित्-सोक छे सुक्त को — बैसे शहु के प्रदेश से पूर्ण चन्द्र मुक्त होता है।।१८८।।

शोकाग्तिमा स्वदिरहेन्थनेन निःश्वासध्मेन तमः शिखेन। स्वदर्शनास्त्रिक्ष्वच्छति द्ह्यमानमन्तःपुरं चैवपुरं च कुस्सम् ॥२९॥

तुम्हा । विरह विश्वको लक्को है, आहे—धुका है, मोह-स्वानाएँ है— ऐसी शोकामिन से जन ग्हा अन्तापुर (रनिवास ) एवं सारा नगर, तुम्हारे दर्शनकप जन की इच्छा कर रहे हैं ॥२६॥

स बोधिसत्त्वः परिपृशंसत्त्वः भृत्वा वनस्तस्य पुरोहितस्य । भ्यात्वा सुतृतं सुणवद्गुणग्नः अस्युत्तरं प्रक्षितमित्युवाच ॥३०॥

पूर्वा विश्वह, गुगावान् एवं गुगाय उस विभिन्न ने उस पुरोशित का बचन सुनकर चुगा भर ध्यान करके, विभय-पुरुष उत्तर दिया ॥६०॥ बावीम भावं तनये पितृषां विशेषतो यो भवि भृतिषस्य । जानन्तपि व्याधित्रराविषद्भयो भीतस्त्यगत्या स्वजनं त्यजामि ॥३१॥

पुत्र के प्रति मिला का क्या जार रहता है—वह में जानता हूँ। विशेष कर राजा का मेरे प्रति को भाग है, यह भी जानता हूँ। जानते हुए भी व्यक्ति, जरा एवं विवक्ति से डरका, जाकारी हालत में स्वजनी को खोड़ रहा हूँ ॥३१॥

द्रष्टु प्रियं कः स्वत्रनं हि नेश्लेकान्तं यदि स्वादित्रयविप्रयोगः । यदा तु भूत्वापि चिरं वियोगस्ततो गुरु स्निग्धमपि त्यशामि ॥३२॥

वदि अन्त में प्रियजनों का वियोग न हो। तो प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा है जब कि देश (तक संयोग ) होकर भी वियोग होता है। अतः स्वेही पिता को भी स्थास रहा हूँ ॥३२॥

मदेत्कं यत् नगधिपस्य शोकं भवानाह न तस्त्रयं से। यस्वप्नभृतेषु समागमेषु संतप्यते भाविति विप्रयोगे॥३३॥

'मेरे कारण राजा को सोक हुआ —' यह जो आपने कहा, वह मुने क्षिय नहीं लगा न्योकि समागम, स्वप्न सहस ( खन्नकालीन ) में वियोग अवश्य-न्यावी ( साधत ) होता है, इसमें यह मन्ताप नहीं करते हैं ।।३३॥

पर्वं च ते निश्चयमेतु बुद्धिरंश्वा बिचित्रं जगतः प्रचारम् । सन्तापहेतुर्ने सुतो न बन्धुरक्षातनेमित्तिक एप तापः ॥३९॥

(इस ) जगत् को विचित्र गति देशकर, आपकी सुद्धि इस निश्चय पर पहुँचे कि सन्ताप का कारण न पुत्र है और न बन्धु (पिता) यह सन्ताप व्यागन के बारण शीता है ॥३४॥

वयाभ्वमानामिह संगतानां काले वियोगो नियतः प्रजानाम् । प्राज्ञो जनः को नु भजेत शोकं चन्युप्रतिज्ञासजनैर्विहीनः ॥३४॥

इव तंसार में पांचकों के समान (किसी स्थान खोर समय पर ) सम्मिलित हुए लोगों वा विशेष प्रवहतम्भाषी है, तो फिर बन्धु एवं पांगींचत बनी से वियोग होने पर कीन श्राद्धमान् जन शोक करे ॥१५॥।

इहीति हित्ता स्थलनं परत्र प्रक्रम्य चेहापि पुनः प्रयाति । गत्वापि तत्राप्यपरत्र गच्छत्येर्व जनं त्यागिनि कोऽनुरोधः ॥३६॥ मतुष्यः पूर्वजन्म में स्थलनों को घोषकर यहाँ खाता है। किर यहाँ से भी (स्थलनों को) धोला देकर चला (मर) जाता है। यहाँ भी जाकर किर धन्यय चला जाता है। इस मकार स्थाग करनेवाले प्राणी में क्या खामंदरी ॥३६॥

यदा च गभौत्यभृति प्रवृत्तः संबोध्यवस्थासु वधाय मृत्युः । कस्मादकाले वनसंधयं मे पुत्राप्रयस्तत्रभवानवोचन् ॥३०।

अब कि गर्म से लेकर सब आवस्थाओं में मृत्यु वम के लिये प्रकृत है तो पुत्र प्रिय पूरुप पिता ने क्यों बढ़ा कि में अकाल में कन का ध्याश्रव से रहा हैं 11881

भवत्यकालो विषयाभिषत्त्री कालस्तर्भवार्थविष्ठी प्रदिष्टः। कालो जगरकपेति सर्वकालासिबोहके श्रेयसि नास्ति कासः॥३८॥

विषय मोग के लिए अकाल दोता है उसी प्रकार अधिविष, धनार्जन के सम्बन्ध में काल का निकारण है। काल सदेव बगत को लोचना रहता है। मोस के सम्बन्ध में कोई मिलिस्त काल नहीं।।३८॥।

राज्यं मुमुद्धमंति यद राजा तद्य्युदारं सदशं पितुष्ट । प्रतिप्रहीतुं मम न हमं तु लोभाद्यध्यान्तमिवातुरस्य ॥३९॥

खीर राजा मेरे जपर यह जो राज्य छोडना चाहते हैं—वह तो पिता के खतुकर उदारता है। किन्तु मेरे लिए महस्स करना योग्य नहीं, जैसे रोगी के लिये लोभवरा खपरम खन्न सेना उचित नहीं है (1881)

कथं नु मोहायतमं नृपत्वं चर्म प्रपत्तुं विदुषा नरेण । सोद्देगता यत्र मदः असरव परापचारेण च वर्मपीडा ॥४०॥

विद्वान पुरुष के लिए मोह का भएडार राज्यसचा स्वीकार करना हैसे उचित हो सकता है ! विश्वमें उद्देश, मद तथा अन है और दूसरों पर क्राया-चार करने से अमें में बाबा है ॥४०॥

जाम्युनदं हर्म्यमित्र प्रदीप्तं विषेण संयुक्तमित्रोत्तमालम् । प्राहाकुलाक्रास्थ्विव सारविन्दं राज्यं हि रस्यं व्यसनाक्षयं च ॥४१॥ गान ( अनर में बड़ा ही ) राम, बिन्तु स्वर्णसम् अस्त्रामित राजमबन नामा विष मिश्रिन उत्तम मीजन, मगर में भरा कमल नहित बलास्य के समान है और उस्लों का पर है ॥४१॥

इत्यं च राज्यं न मुखं न धर्मः पूर्वं यथा जातपृशा नरेन्द्राः । वयः प्रकर्षेऽपरिदार्थदःखे राज्यानि मुक्त्वा अनमेव अग्सुः ॥४२॥

इस प्रकार राज्य में त सुल है, न धर्म । पूर्व काल में राजा लीव जिसमें बुख्य व्यवश्यम्भाया है—पैसी इद्धावस्था में राज्य खीडका वत की ही नोलें गढ़ ॥४२॥

वर हि सुक्तानि तृणान्यरगये वोषं परं रत्नमिबोपगुद्य । सहोपितं श्रीसुलमनं चैच दोवैरहरवैरिव कृष्णसर्पेः ॥४३॥

यत में रान के समान तुरचा करके जुल जाकर सन्तोग करना प्रस्ता । किन्दु भटरंग क्रमण सर्व सहरा दोषों के साथ रहना श्रम्का नहीं को दोश सद्मी से तुस्त्रम में ॥४३॥

रलाव्यं हि राज्यानि विद्वाय राज्ञां धर्मामिलापेण वनं प्रवेष्टुम् ।
भन्नभतिज्ञस्य न नूपपन्नं वनं परित्यव्य गृहं प्रवेष्टुम् ॥४४॥
धर्मं श्री अभिनाणां ने राज्य छोडकर वन ने प्रवेश करना प्रशंतनीय
है किन्तु प्रतिज्ञा तोबकर, वन त्यामकर, घर में प्रवेश करना प्राम्य
नहीं है ॥४४॥

जातः जुले को हि नरः ससत्त्वो धर्माभिकापेण बनं प्रविष्टः। काषायमुत्स्यस्य विमुक्तलञ्जः पुरन्दरस्यापि पुरं अयेत ॥४४॥

कीन पेका वैर्पराली महस्य होगा को ( भेष्ठ ) कुल में उत्पन्न होकर वर्म की व्यक्तिलाया ने वन में जाकर मी कायाय को स्थागकर निर्जात होकर इस्ट के नगर में भी रह सकता है ॥४०॥

लोभाद्धि मोहाद्यवा भयेन यो वान्तमन्नं पुनराद्दीत । लोभात्स मोहाद्यवा भयेन संत्यज्य कामान पुनराददीत ॥४६॥

लोम मोह अथवा भय से बमन किये हुए अन्त को जो पिर ने खावगा बही खोम मोह अथवा मय से खोड़े हुए विषय का सेवन करेगा ॥४६॥ यश्च प्रवीष्टाच्छरणात्कर्थविनिष्कन्य भूषः प्रविशेनवैव । बाईश्च्यमुत्सृत्य सहप्टवोषो मोहेन भूयोऽभिलपेव् बहीतुम् ॥४०॥

श्रीर वो वलते हुए पर ने किसी तरह निकल हर पुनः प्रवेश करे, वही दोष देखकर राहस्थालम का परिस्थाग कर देने पर, मोह के कारण पुनः महत्ता करना वाहिमा ॥४७॥

या च श्रुतिमों चमवाप्तवन्तो तृपा गृहस्था इति नैसदस्ति। शमप्रधानः क्य च मो चयमों इष्डप्रधानः क्य च राजधर्मः ॥४८॥ श्रीर यह श्रुति (कियदन्तो ) कि राजा लोग गृहस्य होते हुए भी मोच पद को प्राप्त हुए—यह ऐसी बात नहीं है। शम प्रधान मोच धर्म बहाँ र एक

दरह प्रवान राजवर्म वहाँ रे ॥४८॥

हैं। फिर बन्बन में नहीं पढ़ना बाहता ॥ १॥

शमे रतिरवेच्छिथिलं च राज्यं राज्ये मतिरचेच्छमविप्तवस्र । शमस्र तैच्यवं च हि नोपपन्नं शीतोष्णयोरैक्यमियोदकाम्न्योः ॥४६॥

जिसकी शास्ति में क्षेत्र दोगी। उसका राज्य शासन शिथिल हो कावेगा। विदेशहम में मित होगी तो शास्ति संग हो कावेगी। जिस अकार शोतल जल एवं उसका बायु का भीग नहीं है उसी प्रकार सम एवं तीक्सवा का भी बीग नहीं है ।(४६)।

तक्रिरचयाद्वा वसुधाधिपास्ते राज्यानि मुक्त्वा शममाप्तवन्तः । राज्याङ्गिता वा निभृतेन्द्रियत्वादनैष्ठिके मोस्कृतामिमानाः ॥५०॥

खतः उन राजाधो ने (उपयुक्त निश्चय के कारण) राज्य स्थामकर मोच पात किया, या राज्य के शासक होते हुए जितेन्त्रिय होने के कारण अनेडिक (पर) में हो मोज का केवल अमियान किया ॥५०॥

तेषां च शत्येऽस्तु शमो यभावत-प्राप्तो वर्ग नाह्मिनश्चयेन। द्धित्वा हि पाशं गृहयन्तुसंद्यां मुक्तः पुनर्ने प्रविविद्युरिस्म ॥५१॥ उनको शब्य में (चाहे) शान्ति मिले (किन्द्र) में विना निश्चय के च। में नहीं द्याया हूँ क्योंकि गृह एवं यन्तु नामक बन्यन काटकर मुक्त हुआ इत्यारमविज्ञानगुणानुरूपं मुक्तरप्रहं हेतुमदृर्जितं च । भुत्या नरेन्द्रात्मज्ञमुक्तवन्तं प्रत्युक्तरं मन्त्रधरोऽप्युत्राच ॥४२॥

इस प्रकार अपने जात एवं गुण के अनुरूप निस्तृह हथ्यान सहित खोजनो उत्तर देने वाले राजकुमार को मन्त्री ने मी मित उत्तर दिया । प्रशा

यो निश्चयो धर्मविधी तवाय नायं न युक्तो न तु कालयुक्ता । शोकाय दस्त्रा पितरं वय स्थं स्थाद्धसंकासस्य हि तेन धर्मः ॥४३॥ वर्म की विधि में तुम्हारा हो था निश्चय है (बह् ) अवेस्य नहीं है,

किन्द्र समय बेंग्य मही है। इद पिता को शोक देकर धर्म इच्छुक उमकी वर्म नहीं होगा (IMA))

न्तं च वृद्धिस्तव नातिस्इमा धर्मार्यकामेण्यविवदणा था। हेतारहण्टस्य फलस्य यसवं अत्यत्तमर्थं परिभूय यासि ॥१४॥ निश्चय तुम्शरी वृद्धिः पर्मं, बर्चं, काम में आते सूचम नहीं है या मूलं ही है। क्वोंकि तुम खहण्ट फल के निमित्त अत्यत्त अर्थं ( मम्पनि ) का तिरस्कार करके वा रहे हो ॥४४॥

पुनर्भवोऽस्तीति च वेचिदाहुर्नास्तीति केचिदिनयतप्रतिकाः। एवं यदा संशयितोऽयमर्थस्तम्मात्वमं भोकुमुपस्थिता शीः॥४४॥

कुछ लोग काते हैं कि 'पुनर्जन्म है', और कुछ हद प्रतिष्ठ होकर कहते है 'पुनर्जन्म नहीं है'—इस यकार का कि वह विषय संदिग्ध है तो ( प्रस्थक ) प्राप्त सक्ती का उपमोग करना ही उचित है ।।५५॥

भ्यः प्रवृत्तिर्विद काचिद्दित रंस्थामहे तत्र यथोपपत्ती। अथ प्रवृत्तिः परतो न काचित्सिद्धोऽप्रयत्नावज्ञमतोस्य मोज्ञः ॥४६॥

यदि फिर कोई प्रवृत्ति है तो फिर वहाँ को कुछ प्राप्त होगा, उसी में रमेंगे। याद इससे परे कोई प्रवृत्ति नहीं है तो बिना प्रयत्न के इस निहन का मोच तिज्ञ है ॥५६॥

अस्तीति केचित्परत्तोकमाहुर्मोत्तस्य योगं न तु वर्ण्यन्ति । अम्नेथेया श्रीष्ट्यमप। द्रवत्वं तद्दत्प्रवृत्ती प्रकृति वदन्ति ॥५०॥ इन्ह लोग बहते हैं—'धालीक है' किना मीच की चुक्ति (वे) नहीं बताते हैं । वे बहते हैं—'वेते ब्रॉन्न में उप्पाता एवं बल में द्रवल है वैसे हो प्रश्नृत्ति में स्वभाव ही है' ॥५७॥

केचित्स्वमावादिति वर्णयन्ति शुमाशुभं चैय भवानवी च । स्याभाविक सर्वमिदं च यस्मादतोऽपि मोघो भवति प्रयत्नः ॥४८॥

कुछ लोग इस प्रकार वर्शन करते हैं—'छुन, स्रशुन, कन्म एवं मृत्यु स्वमाव में होते हैं।' जब कि यह सब (कुछ) स्वामाविक है इसलिए भी प्रवल क्यर्थ है।।९८॥

यदिन्द्रियाणां नियतः प्रचारः प्रियाप्रियत्वं त्रिपवेषु चैव । संयुज्यत यञ्जरयातिभित्र्य कस्तत्र यता नतु स स्वभावः ॥४६॥

वा इन्त्रियों का प्रचार (निषयों में प्रदृति ) नियत है, प्रिय तथा कार्तिय ( राग द्वेष ) विषयों में ( नियत ) है एवं को लोग करा तथा रोग से छंसुक होते हैं—इस सबसे प्रयत्न क्या ? यह तो निश्चित स्वभाव है ॥५६॥

श्रद्भित् ताशः शममञ्जूषीत तेजांसि चापो गमयन्ति शोपम् । भिन्नानि भूतानि शरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगदुद्धस्ति ॥६०॥

बता ने प्राप्ति नुभाती है एवं शान्त से जल स्थाता है। शारीर में स्थित भूत (पाँची तथ्त ) भिन्त-मिन्न हैं धीर एक होकर जगत् बनाते हैं ॥६०॥

यत्पाणिपादोव्रपृष्ठमृष्नौ निवर्तते गर्भगतस्य भावः। यदातमनस्तस्य च तेन योगः स्त्राभाविकं तत्क्षयपन्ति तज्जाः ॥६१॥

गर्भ में जाने पर ( बीच के ) वो हाय, पर, उदर, पीठ, एवं मस्तक तरपन्न होते हैं और खास्मा से उनका संयोग होता है—रहस्पशाता इन समक्री स्वामाविक मताले हैं ॥६१॥

कः कटटकस्य प्रकरोति तैङ्ख्यं विचित्रभावं स्गपिशणां वा । स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं न कामकारोऽस्ति कृतः प्रयतः ॥६२॥

कारों को तीस्या एवं मृग-पनियों के चित्र-विभिन्न मान कीन बनाता है बु० च० है ? यह सब स्वमाय से बुधा है। इसमें इच्छाचारिता नहीं है, फिर प्रयत्न कहीं ? ॥६२॥

सर्गे वदन्तीश्वरतसाधान्ये तत्र प्रयत्ने पुरुषस्य कोऽर्थः। य एव हेतुर्जगतः प्रवृत्तौ हेतुर्निवृतौ नियतः स एव ॥६३॥

इसी तरह अन्य व्यक्तियों का कथन है—'सृष्टि ईश्वर से होती है' उसमें पुरुष के प्रयस्त की क्या आवर्यकता ? अगत् की प्रकृति में जो कुछ कारया है, निकृति में भी यही कारण । नयत है ॥६३॥

केचिहद्त्त्यात्मनिमित्तमेव प्राहुर्भवं चैव मवस्यं च। प्राहुर्भवं तु प्रवदन्त्ययनाणत्मेन मोसाधिगमं त्रुवन्ति ॥६४॥

इन्द्र लोग बहते हैं - 'प्राहुमांव एवं विश्वसूप का कारण झात्मा है।' 'पाहुमांव विना बज्ज ते', बताते हैं। एवं 'मोझ-प्राप्ति यान से बताते हैं।।१४।।

नरः पितृणामनृषाः प्रजाभिवेदैश्चंषीणां कतुभिः सुराणाम् । पद्मचने सार्थस्णैक्षिभिसीर्थस्थास्त मोत्तः कित तस्य मोत्तः ॥६४ ।

मनुष्य, करतान द्वारा पितरी के, वेद द्वारा श्रावियों के एवं यह द्वारा देवी के शिक्षण में मुक्त दोता है। यह तीन ऋषी के साम उत्पन्न दोता है। बो उनसे नक दोता है, उसी का मान्त है।।६५॥।

इत्येवमेतेन विभिक्तमेण मोर्च सयबस्य वदन्ति तज्ञाः । भयब्रबन्तोऽपि हि विक्रमेगा सुमुखनः खेदमबाप्तुवन्ति ॥६६॥

इस प्रकार इस विधि-कम से यान करनेवाले को मीच्च मिलता है — ऐसा तत्त्ववेत्ताको का कथन है। पराकम ने प्रयान करनेवाले भी नुमुद्ध कष्ट का क्षानुमन करने हैं।।इंद।।

तत्सीम्य मोचे यदि भक्तिरस्ति न्यायेन सेवस्व विधि यथोक्तम् । एवं भविष्यत्बुपपक्तिरस्य संवापनाराश्च नराधिपस्य ॥६॥॥ श्रवः हे सोम्य । यदि मोच में मिक्त है तो बताये गये ( शास्त्र ) विधि का उचित रीति में मेनन करो । ऐसा करने पर इसकी प्राप्ति होगी एवं राजा के सन्ताप का नाश होगा ।। ६७॥

या च प्रष्टचा तव दोपबुद्धिस्तपोवनेभ्यो भवनं प्रबेट्ड्रम् । तजापि चिन्ता तव तात मा भूत् पूर्वेऽपि जम्मुः स्वगृहान्वनेभ्यः॥६८॥

भीर हे तात ! तपोचन से वर लीटने में तुम्हारी बुद्धि, जो दीप देखती है, उस विषय में भी तुम्हें चिन्ता नहीं करना चाहिए । पूर्व काल में भी लोग कन से अपने घर लीटे हैं ॥६८॥

त्तपोवनस्थोऽपि वृतः प्रजामिनंगाम राजा पुरमन्वरीयः। तथा महीं विष्ठकृतामनायस्तपोवनादेत्य ररक् रामः॥६८॥ तपोवन में रहने पर भी राजा अम्बरीय प्रजाओं से पिरवर नगर को गये। तथा वब धनायों ने पृथ्वी आकान्त हुई तब वन से आकर राम ने उसकी रज्ञा की ॥६९॥

तयैव शाल्याघिपतिर्दं मारूयो बनात्सम्तुर्नगरं विवेश । त्रक्षपिभृतश्च मुनेवैसिष्टार्द्रश्चे श्रियं सांकृतिरन्तिदेवः ॥७०॥

उसी तरह द्रुप नामक राज्य (देश) का राजा पुत्र के साथ वन से नगर में आया एवं संकृत के पुत्र राज्यदेव ने जो बदावि हो समे से, वशिष्ठ मुनि से राज्यकदमी बहुस की ॥७०॥

एवंविधा धर्मेयराःत्रदीमा वनानि हित्वा भवनान्यतीयुः। तस्माल दोषोऽस्ति गृहं प्रयातुं तपोवनाद्वर्मनिमित्तमेव ॥७१॥

धर्म और यश से देदोव्यमान इस प्रकार के लोग यन छोड़कर पर लौटे। अतः धर्म के निमित्त ही तयोगन से घर लीटने में कोई दोप नहीं है। । ७१॥ ततो बचस्तस्य निशम्य मन्त्रिणः प्रियं हितं चैत नृषस्य चल्लुषः। अन्नसञ्यस्तमसक्तमहृतं भृतौ स्थितो राजसुतोऽजवीद्वनः॥ ७२॥

राजा के नेत्र स्वरूप उन मन्त्री के पिय एवं दितकर पचन सुनकर, वैग में स्थित राजकुमार, परिपूर्ण, टोस, स्पष्टार्थ एवं शान्त वजन बोला—॥७२॥ इहास्ति नास्तीति च पप संशयः परस्य वाश्चैनं ममात्र निश्चयः । अवेस्य सत्त्वे तपसा शामेन च स्वयं प्रहोष्यामि यदत्र निश्चितम् ॥७३॥

इस संसार में 'ग्रास्त', 'नास्ति' ( 'है', 'नहीं है' ) — यह की संशय है. इस सम्बन्ध में दूसरों को बातों ने मेरा निश्चय नहां होगा । तपस्या एवं ग्रान्ति से तस्य जानकर, यहाँ जो निश्चय होगा, तसे में स्वयं महस्य करू गा ॥ > ३॥

न में समं संश्वजं हि दर्शनं महीतुमव्यक्तपरस्पराहतम् । युषः परप्रत्ययतो हि को अजेरजनोऽन्थकारेऽन्य इवान्धदेशिकः॥७४॥

संश्वनन्त्र, अत्यह एवं परस्र विरोधी दर्शन ग्रह्म करना बमारे लिये उचित मही है। श्रद्धा देशिक (गुरुवाला) अत्था (शिष्य) के समान कीन विद्वान दूसरी के विश्वास पर अंगेरे में चलेगा ॥७४॥

ष्यदृष्टतत्त्वस्य सर्वाऽपि किं तु में शुभागुभे संशयिते शुभे मतिः। वृथापि खेतो हि वरं शुभातमनः सुखं न तत्त्वेऽपि विगहितात्मनः॥७५॥

यविष मुक्ते क्लामेंच नहीं हुआ है तथापि शुक्त एवं अशुक्त में सन्देश होने पर शुक्त में ही नेशे बुद्धि हैं। शुक्ताचारी का दूसा परिश्रम भी अच्छा है (किला। अशुक्ताचारी का यथार्थ सुख्यों अच्छा मही है। 1984।

इसं तु हथुगममन्यवस्थितं यदुक्तमात्रस्तद्वेहि साध्वित । प्रशेणदोषत्यमवेहि चात्रतां प्रहोणदोषो सन्तं न बङ्याँत ॥५६॥

इस शास्त्र को असम्बद्ध देशकर, जो आसजनों ने धड़ा है उसी को साधु जामों क्षीर जिसमें डोप नहीं, उसी को आस जन जानों। क्योंकि दोपशूर्य व्यक्ति मिल्या नहीं बोलेगा ॥७६॥

मृहप्रवेशं प्रति यस में भवानुवाच रामप्रभृतीनिवर्शनम् । न ते प्रमाणं न हि धर्मनिश्चयेष्यलं प्रमाणाय परिस्तप्रवाः ॥७७॥

गृहण्येश के सम्बन्ध में आपने राम ग्रादि के वो उदाहरण दिये, वे प्रमास नहीं हो सकते विनका बत भन्न हो गया है वे प्रमंके निर्माण में प्रमाण नहीं माने वा सकते 115011

तदेवमध्येय रविमेही पतेहपि स्थिरत्वे हिमवान गिरिस्त्यजेत्। बाहप्रतत्त्वो विषयोन्मुखेन्द्रियः अयेष न त्वेव गृहान प्रयन्तनः॥७८॥ खता यद सूर्य भी पृथ्वी पर गिर जाने, दिमालय स्थिरता छोड़ दे (चलने लगे ) दिन में, विना तस्त्र देखें, इस्ट्रियों को विषयों की और मोडकर, खशानी बनकर पर नहीं बाऊँगा ।।७=॥

अहं विशेषं स्वितितं हुताशनं न चाहतार्थः प्रविशेषमालयम् । इति प्रतिज्ञां स चकार गवितो यथेष्टमुत्याय च निर्ममो ययौ ॥७६॥

में प्रव्यक्तित आग्न में प्रवेश कर लूँगा, किन्तु असपाल डोकर घर में प्रवेश नहीं कर गा—अभिमान के साथ उनने ऐसी अतिहा की (एवं) समता रहित डोकर एक ओर इच्छानुसार उठकर चल दिवा ॥७६॥

ततः सवाप्यो सचिवद्विजावुभी निशम्य तस्य स्थिरमेव निश्चयम् । विषयणाववत्रावनुगम्यः दुःखितौ शमैरगत्याः पुरमेव जम्मतुः॥८०॥

नव मन्त्रों एवं पुरोहित—रोनी उसके हट् विचार मुनकर हुकी हुए एवं म्लान मुख रोते हुए (कुछ दूर) उसके पीछे पीछे गये। फिर इताश होकर शनैः शनैः नगर को ही धोर चलने लगे।।===।।

तत्म्नेहाद्यः नृपतेश्य भक्तिसस्तौ सापेशं प्रतिययतुर्य तस्थतुरम् । दुर्थपं रविसिय दीप्रमात्मभासा तं द्रष्ट्रं न हि पथि शेकतुर्न मोक्तुम् ॥८१॥

के दोनी, उसके स्तेह में एवं गावा को भक्ति से अम्बद्ध होकर झाने गये (फिर) कहे हुए। अपने प्रभाव से सूर्य हहता उस दोतिमान् को गस्ते में न तो देलाने में समर्थ हुए (ब्रीर) न त्यागते में ॥ ५॥।

तौ बातुं परमगतेर्गति तु तस्य प्रच्छलांश्चरपुरुपाव्छुचीन्विधाय । राजानं प्रियमुतलालसं तु गत्या द्रच्यावः कथमिति जग्मतुः कर्यचित् ॥८२॥

### र्जात श्रीत्रश्वचोपकृते पूर्ववृद्धचरितमहाकान्ये कुमारान्वेषणो नाम नवमः सगैः।

द्वस परम गतिशील की गति जानने के लिये विकासी गुरुचरी को नियुक्त करके वे दोनों, पिय पुत्र में सालसा वाले राजा को ( शीव ) जाकर हैसे देखें, इस क्रिमियाय में कठिनाई से लीटे ॥=२॥

वह पूर्वेदुक्वरित महाकाल्य में कुमार-धन्वेपण नामक नवम तर्ग तमाप्त हुआ ।

# अथ दशमः सर्गः

### अ ण्याभिगमनः

### विम्बसार का आगमन

स राजवत्सः पृथुपीनयत्तास्ती हञ्यमन्त्राधिकृती विहाय। एतीये गङ्गा प्रचतत्तरङ्गां श्रीमयः गृहं राजगृहं तगाम ॥१॥

वह रावकुमार, विश्वभी हाती चोडी एवं स्थल है, पुरोहित एवं मन्त्री की छोडकर बलायपान तरज़ीवाला गंगा को पार कर, लडमोरायन भवनी से युक्त राज-उद्द को गया ॥१॥

रीलैः सुगुप्तं च विभूषितं च धृतं च प्तं च रिविस्तपोहैः। पद्माचलाङ्कं नगरं प्रपेदे शान्तः स्वयन्भृतिव नाकपृष्ठम् ॥२॥

पर्वतों से नुस्कित एवं नुशोरिमत, मंगलमय तसकुर्हों से युक्त एवं पवित्र पाँच खानतों (पर्वतीं ) से चिहित नगर में शास्तचित्त उसने, स्वर्ग में बाता की तरह, प्रवेश किया ॥२॥

गाम्भीयंभोजरच निशान्य तस्य वपुरच दीप्तं पुरुषानतीत्व । विकिस्मिने तत्र जनस्तवानी स्वागुत्रतस्येव पृपञ्जस्य ॥३॥

स्थायी नती शिक के समानः उसके पुरुषों का वातिकामणा करनेवाले गाम्मीयं, प्रभाव, सरीर पर्व तेत्र देखकर, वहाँ के लोग उस समय विस्मित हुए ।।३।।

तं प्रेच्य योऽन्येन ययी स तस्थी यस्तव तस्थी पांच सोऽन्यगच्छत्। हुतं ययी यः स जगाम धीरं यः करिचदास्त सम स नोत्यमात ॥४॥

उसे वेलकर, जो दूसरी छोर जा रहा था, तक गया, जो दका हुआ। था, वह मार्ग में पिछे-पीछे गया, जो तेजी से जा रहा था, वह चीरे-थीरे चला एवं जो कीर्र वैठा था, वह उठकर लहा हो गया ॥४॥ कश्चित्तमानचं जनः कराभ्यां सत्कृत्व कश्चिच्छितसा ववनदे । स्निग्नेन कश्चिद्वचसाभ्यनन्दन्नेनं जगामाप्रतिपृच्य कश्चित् ॥॥॥ ।क्सो ने दायो से उसकी पूजा की, किसी ने सत्कार करके शिर से प्रयाम किया, किसो में प्रियं वचन से सामिनन्दन किया। इसकी पूजा किए विना कोई नहीं गया ॥॥॥

तं जिद्धियुः प्रेस्य विचित्रवेषाः प्रकीर्णवाचः पथि मौनमीयुः । धर्मस्य साजादिव संनिकर्षे न कश्चिद्न्यायमतिचेभूव ॥६॥

हसको देखकर विज-विचित्र वेपवाले लिकित हुए । बहुत बात करनेवाले रास्ते में मान हो गए । प्रत्यव धर्म के समान, वसके निकट किसी की खन्याय बुद्धि नहीं हुई ॥६॥

क्षन्यक्रियाणामपि राजमार्गे स्त्रीणां नृशां वा बहुमानपूर्वम् । तं देवकर्त्य नरदेवसृतुं निर्शत्तमाणा न ततपं दृष्टिः ॥॥ विभिन्न कार्यो में लगे होने पर भी स्त्रियों व पुनर्यो की दृष्टि राजमार्गं में

विश्मिन्त कामों में लगे होने पर भी लियों व पुरुषों की दृष्टि शवमार्ग में देवता सहरा उस राजकुमारको चन्यन्त झादरसे देखती हुई तुस नहीं हुई॥७॥

भूवी ललाटं मुखमीज्यों वा वपुः करी वा चरणी गति वा। यदेव यस्तस्य दद्शें तत्र तदेव तस्याथ यदम्य चतुः ॥८॥ उसकी भूकृटी, ललाट, मुख, नेव-शरीर, हाथ, पर (चरण्), गमन (इनमें ) को भी जिसने देखा, वहीं (उसी पर ) उसकी होत्र वेष गई।।८॥

हृष्ट्रा च मोर्गाभुवमायताचं ज्वलच्छ्रीरं शुभजालहस्तम् । तं भिद्धवेषं चिविपालनाहं संचुद्धभे रावगृहस्य लच्मीः ॥६॥

क्षाम बहुल अ करी, विशाल नयन, भीर शरीर, शुन बाल (रेखा) मुक्त हाथवाले उनकी—'ओ पृथ्वी-पालन में समर्थ हते हुए भी मिल्ल वेच में वे'— देखकर राज-पह की लड़मी लुमित हुई ॥१॥

क्षेत्योऽच अतो मगधाजिरस्य बाद्याहिमानाहिपुलं जनीयम् । दृदरां पप्रच्छ च तस्य हेतुं ततस्तमस्मै पुरुषः शरांस ॥१०॥ तब मगध प्रान्त के राजा अवव (विज्ञकार ) ने महल पर चे देना कि बाहर (भागं में ) विशाल चन समुदाय है, और उसका कारण पूछा। तब एक राज-पुरुष ने उसकी बताया—॥१०॥

कार्सं परं वा पृथिवांश्रियं वा विश्वेषं उक्तोऽधिगमिष्यतीति । स एष शाक्याथिपतेस्तन्जो निरीद्यते प्रजानतो जनेन ॥११॥

विभी ने जिसे बताया था कि या तो वह परम शान प्राप्त करेगा श्रयका पृथ्वी को जबमी पास करेगा—वहां यह साववराव का पुत्र परिशालक हो गमा है। जीन उसे देख रहे हैं ॥। १॥

ततः श्रुतार्थो सनसागतास्यो राजा जभाषे पुरुषं तमेव । विकायतां कव प्रतिगच्छतीति तथेत्यपैनं पुरुषोऽन्वगच्छन् ॥१२॥

तन कारण मुनकर, मन में सम्मान करते हुए राजा ने उसी पुरुष से करा—"पता लगाओ, कहाँ जा रहा है ?" वह पुरुष "अन्द्रा"—ऐसा कर् कर उसके पीक्रे-पीक्षे गया ॥१२॥

अलोजचनुर्युगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्द्रगामी । चचार भित्तां स तु भिद्धवर्यो निषाय गात्राणि चलं च चेतः ॥१३॥

तमकी ग्रांथ स्थिर थी, दो दग दी आगे देखता था, बाधा मीन थी, गति निर्मामत एवं मन्द थी। शरीर तथा जंबल वित्त दो नम्र करवे बह मिल्लुचेष्ठ निजा माँग रहा था ॥ १३॥)

बादाय भैद्धं च यथोपपन्नं यथी गिरेः प्रस्नवर्णं विविक्तम् । न्यायेन तत्राभ्यवहत्य चैनन्महीधरं पारहवमाहरोह् ॥१८॥

भिचा में को कुछ मिन्न गया उसे लेकर पर्वत के एकाना निफार के पास गया और वहाँ उसे पर्मानुकल लाकर पागडव पर्वत पर चट्नाया ॥१०॥

तिस्मन्तवी लोधवनोपगृहे मयुरनादप्रतिपूर्णकुन्ने । काषायवासाः स बभी नृसूर्यो यथोदयस्योपरि वालसूर्यः ॥१५॥

काषायकावारी वह नर-सूर्य लोमनन में ज्यास एवं मसूरी के नाद में गुजाबमान लतामकर बाले उन्न पर्वत पर ऐसा सुशोधित गुजा मानी उदय-विदि पर बाल-सूर्य हो ॥१५॥ तत्रैनमाजोक्य स राज्यभृत्यः भेरवाय राज्ञे कथर्यांचकार । संभृत्य राजा स च बाहुमान्यातत्र प्रतस्थे निमृतानुयात्रः॥१६॥

उस राज-पुरुष ने नहाँ उसे देख कर, राजा अरुप की, आकर बताया । तथा उस राजा ने यह मुनका, अस्यन्त आदर के कारण परिभित अनुचरी के साथ प्रस्थान किया ॥१६॥

स पारहवं पारहवतुल्यवीर्यः रीजोत्तमं रीजसमानवदमी । मीजोपरः सिंहगतिन् सिंहश्रजत्सटः सिंह इवाररोह् ॥१७॥

पामहर्षों के समान पीर्यपान, शैन के समान (विद्याल ) शरीर बाला, सुकृटधारी, सिंह की गति बाला वह (शका ), पाण्डव नामक उत्तम पर्वत पर उस सिंह के समान चढ़ा जिसके केशर चंचल हैं ॥१७॥

ततः स्म वस्योपरि शृङ्गभूतं शान्तेन्द्रयं परयति बोधिसत्त्वम् । पर्यङ्कमास्थाय विरोत्तमानं शशाङ्गमुचन्तमियाञ्चक्रव्जात् ॥१८॥

तब उस पर्वत के ऊपर, शिक्षर सहस्र, पर्यष्ट धामन में बैठे हुए शान्त इस्टिय उस बोधिसस्य को उसी प्रकार समकते हुए देखा बैसे मेप-पटन से उसता हुआ सस्द्रमा समकता है 11१८॥

तं रूपलङ्म्या च शमेन चैव धर्मस्य निर्माणमिबोपविष्टम् । सविस्मयः प्रथयवान्नरेन्द्रः स्वयन्भुवं शक इवोपतस्थे ॥१६॥

क्य की शोभा तथा शान्ति के द्वारा, धर्म के निर्माण (मृति) की तरह निराचमान उसके पास, राजा विस्मित होते हुए विनीत भाव से ऐसे गया जैसे जाता के पास इन्द्र का रहा हो ॥१६॥

तं न्यायतो न्यायविदां वरिष्ठं समेत्य पत्रच्छ च घातुसाम्यम् । स चाष्यवीचत्सदृशेन साम्ना चुपं मनःस्वास्थ्यमनामयं च ॥२०॥

न्यायवेत्ताओं में वरिष्ठ उस (कुमार) के पास उत्तित रीति ने जाकर ( उससे ) थादुसाम्य — ग्रारोध्य पृद्धा भीर उसने भी राजा को यथायोग्य सान्त भाव से ( ग्रापनी ) मानसिक शान्ति एवं ग्रारोध्य बताये ॥२०॥ तनः शुची वारणकर्णनीले शिलातले संनिषसाद राजा। वर्षोपविश्यानुसतक्ष तस्य भावं विजिज्ञासुरिदं वभाषे॥२१॥

तइ शबा, हाथी के बान के समान नील वर्षा शिलातल पर—को कि गाफ था—बैटा । बैटकर एवं उससे आजा पाकर, उसके मान जानने की इन्हां से इस प्रकार बोला—॥२१॥

प्रोतिः परा मे भवतः कुलेन कमागता चैव परीचिता प । जाता विवचा स्ववयो यतो में तस्मादिदं स्नेहवची निवीध ॥२२॥

थापने कुल से परम्परागत एवं परीक्षित, मेरी वही भीति है। खतः है सिन ! (कुल) नेलने भी इच्छा हुई है। खतः यह स्तेह-पुक्त वचन सुनिने ।

ब्रादित्यपूर्व विपुर्ज कुर्ज ते नवं वयो दीनमितं वपुत्र । कस्मादियं ते मतिरक्रमेण भैजाक एवाभिरता न राज्ये ॥२३॥

आपका कुल महान है, दर्व से आरंग हुआ है। आपकी अवस्था नई है एवं यह शरीर भी देदीध्यमान है। किस कारण कम तोड़कर आपकी मिल भिज्ञा में सभी (तथा ) शब्य में न सभी ।। रहा।

गात्रं हि ते लोहितचन्द्रताईं काषायसरक्षेपसन्हेंमेतत्। हस्तः व्रजापालनयोग्य एप भोक्तुं न चार्हः परदत्तमक्रम् ॥२४॥

द्यापका गांत्र हो रक्त चन्दन ( तेप ) के गांग है, कापाय बस्त धारहा करने योग्य नहीं है। एवं यह हाथ प्रवापातन के योग्य है, दूसरी का दिवा हुआ अन्त साने के योग्य नहीं है ॥२४॥

तत्सीम्य राज्यं यदि पैतृकं त्वं स्तेहात्यिनुर्नेण्डसि विक्रमेगा । न च कमं मर्पायतुं मतिस्ते भुङ्क्वाधेमस्मद्विपयस्य शीधम् ॥२५॥

बातः है सीम्य ! यदि बाप स्नेहवश पिता से पेतृक शक्त प्रशादन द्वारा नहीं केना चाहते एवं कम को वहने में पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक दक्तने में ब्रापकी मति समर्थ नहीं है तो सीम ही नेरा काचा राज्य भोगिये ॥२५॥

एवं हि न स्थात्यजनावमदेः कालकमणापि रामक्षया श्रीः। तस्मान्तुरुष्य प्रण्यं मवि त्वं सद्भिः सदीया हि सतां समृद्धिः नू ६॥ ऐसा करने से स्वजनी को खबमर्द ( उत्पीदन खमवा कुछ किरोध ) नहीं होगा एवं शास्त्रि का आअप लेगेवाली कुपत्ति भी समय पर प्राप्त होनी। खतः हमारे साथ मैंबी कीजिए। सर्वानी की संगति से सजनी की ही समृद्धि होती है ॥२६॥

श्रय त्वदानीं कुलगर्वितत्वादस्मासु विश्वन्यगुको न तेऽस्ति । त्र्यूदान्यनीकानि विगाहा बाग्रेमिया सहायेन परान् जिगीव ॥२७॥

यदि इस समय आपको अपने कुल के धानिमान के कारण मुक्त पर विभाग नहीं है तो मुक्त सहायक के साथ प्रवल मेना में प्रवेश करके बाखों से शतुकों को जीतिये ॥२७॥

तर्बुडिमञ्जान्यतरां बृर्णीष्य धर्मार्थकामान्त्रिषयद्भजस्य । व्यत्यस्य रागाविह हि त्रिवर्ग क्षेत्येह च भ्रंशमवाप्नुवन्ति ॥२८॥

कातः दो में में एक बुद्धि स्थिर की जिए । धर्म-कार्य-कार्मी का विविकत् स्थिन की जिये, क्योंकि रागक्श जिनमें का व्यक्तिकम करनेवाली का परलांक एवं इस लॉक में भी पतन बोता है ॥२⊂॥

यो दार्घवर्मी परिपोड्य कामः स्थादमेकामौ परिभुय चार्धः। कामार्थयोश्चोपरमेण वर्मस्त्याच्यः स कुत्स्नो यदि कोव्रितोऽर्थः ॥२६॥

क्षर्य एवं धर्म को पीड़ित करके को काम होता है समा धर्म क्षीर काम को प्रशासन करके को क्षर्य होता है एवं काम व क्षर्य को नष्ट करके को क्षर्म होता है—यह स्वादय है, पदि सम्पूर्ण क्षर्य ( प्रयोजन ) की सिद्ध क्षांभिलापित है तो ॥२४॥

तम्माञ्चिषरीस्य निषेषण्चेन त्वं रूपमेतत्सकतं कुरुष्य। धर्मार्थकामाधिगमं धन्तं नृणामन्नं पुरुपार्थमाहुः ॥३०॥

अतः विवर्ग था सेवन करके आप इस कप को सपला करें, क्योंकि धर्म, अर्थ एवं काम की सम्पूर्ण अप से शांति ही मनुष्यों वा सम्पूर्ण पुरुषार्थ कहा है ।।१०॥

तिक्रप्रकृती नाहींस कर्तुमेती पीनी सुजी चापविक्रपंणाही। मान्धात्त्वज्जेतुमिमी हि योग्यी लोकानपि जीनिह कि पुनर्गाम् ॥३४ बातः बाप, धनुष चट्टाने योग्य इन मोटो मुजाबो को स्पर्ध न करें। ये ( मुजाएँ ) सांचाता के समान सीनो लाक श्रीतने के योग्य हैं फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या रै ।।११।

स्तेहेन खल्वेतद्दं जवीमि नैस्वर्यरागेण न विस्मयेन। इ.मे हि ह्यु तब भिचुवेषं जातानुकस्पोऽस्म्यपि बागताञ्चः॥३२॥

निश्चम ही मैं लोड से यह का रहा है, पिश्वमें के राम से नहीं, श्चीर न क्रमिमान से। श्चापका यह भिन्नु-नेप देल कर मुक्ते दया खाली है एवं काँख् ब्या गये हैं ॥३२॥

याबत्स्ववंशप्रतिरूप ! रूपं न ते जराप्रपेत्यिभृय सूयः। तद्वरूच भिजाश्रमकाम ! कामान कालेऽसि कर्ता प्रियममें ! वर्मम् ॥३३॥

हे अपने वंश को प्रतिकृति ! आपके कर को दबाकर प्रयापस्था जब तक पुनः मही जाती है तब तक, है भिद्धा आभग के इन्हुंक ! किएवी की ओशिये । हे धर्म-प्रिय ! समय पर वर्म होजिये ॥१६॥

शक्नोति जीगाः सन्तु धर्ममाप्तुं कामोपभोगेष्वगतिर्जयाः। अताव यूनः कथयन्ति कामान्मध्यस्य वित्तं स्वविराय धर्मम् ॥३४॥ वृद्धः (बादमी ) धर्मः धान कर सकता है। कामोपभोगों में बुद्धापे की बाति नहीं है। खबा सुवा के जिये काम, मध्य के लिये पन पूर्व वृद्ध के लिये धर्म—(इस प्रकार) कहते हैं ॥३४॥

षमस्य षार्थस्य च जीवलोके प्रत्यर्थिभूतानि हि बीवनानि । संरच्यमामान्यपि दुपंडाणि कामा यतस्तेन पथा हरन्ति ॥३४॥

संसार में पीवन, घर्म एवं वर्ण का शतु है। प्रयक्तपूर्वक रक्ता करने पर भी उन्हें (धर्म तथा वर्ण को) क्वामा कठिन है। क्योंकि काम उसी मार्ग (विषय भोग) से उन्हें इर केठा है।।३४॥

वयांसि क्षीणीति विमश्वन्ति धीरास्यवस्थानपरायणानि । अल्पेन यलेन रामात्मकानि अवन्त्यगत्वैव च सङ्जया च ॥३६॥

चरा धनरमा विचारशील, चीर तथा रियर धाअपनाली होती है। रमारी तथा लज्जा के बारना चीडे अयत से ही शान्ति आत होती है।।१६॥ व्यत्वक्ष लोलं विषयप्रधानं प्रमत्तमचान्तमदीर्घवर्शी। बहुच्छलं यीवनमभ्यतीत्य निस्तीर्यं कान्तारमिवाधसन्ति ॥देणा इता चपल, विषयप्रधान, मदान्य, अपीर, अतुरदर्शी एवं बहुत कपदी यीवन ( वयावस्था ) को पार करके लोग आश्वाक्षन ( विकास ) पाते हैं बैसे बंगल को पार करने पर विकास मिलता है ॥देश।

तस्मादधीरं चपलप्रमाहि नवं सयस्तावदिदं व्यर्पेतु । कामस्य पूर्व हि चयः शरव्यं न शक्यते रिक्तितुमिन्द्रियेश्यः ॥३८॥ च्यतः ठळतः, नञ्जन एवं प्रमाशे यह नई धवश्या तप तक बोत वायः, क्योकि नई ज्याना ही कामदेव का लच्य (नियाना ) है । हन्द्रियो से इसकी ( क्यानी की ) एका बरना चार्यक्य है ॥३८॥।

आयो चिकीपा तब धर्म एव यजस्व यज्ञ' कुलधर्म एपः। यज्ञेरिधष्टाय हि नागप्टच्ठं यथी मनत्वानिष नाकप्रतम् ॥३६॥ यदि आपको धर्म ही करना है तो पन्न कीनिये। यश करना आपक्ष कुल-धर्म है। यह करके इन्द्र, हामा को पीठ पर बैठकर स्वर्ग को गया था ॥३६॥

सुवर्णकेयुरविद्रष्टवाहवो मणिप्रदीपोज्ज्वतचित्रमीलयः । मृपर्पयस्तां हि गति गता मस्यः श्रमेण यामेव महर्पयो ययुः ॥४०॥

स्वर्ग के वेसूरों से सम्पन्न मुनाकों वाले, सीम क्ष्म प्रदीप से उन्धन एवं चित्र-विचित्र मुकुट बाले राजांप गण पर के द्वारा उसी गात को प्राप्त हुए जिल शति को महाप गण अम (कठिन तपस्ता ) से प्राप्त हुए हैं ॥४०॥ इत्येवं मगधपतिबंचो बभापे वः सम्यग्नलभिदिव जुवन् बमासे। तच्छ त्वा न स विच्चाल राजसुनुः कैलासो गिरिरिव नैकचित्रसानुः ॥४१॥

इति श्रीष्मरवयोगकते पूर्वसुद्धचरितमहाकाव्ये श्रेण्याभिगमनो नाम दशमः सर्गः।

समाभके अधिपति में इस प्रकार बचन कहा। अध्या तरह बोलते हुए वह. इन्द्र के समाम शोभित हुआ। चित्र-विचित्र शिलर वाला, कैलास पर्वत के समाम (अटल। वह राजकुमार, उसकी बातें सुनकर विचित्रत नहीं हुआ। १११ यह पूर्ववृद्धचरित महाकाव्य में विम्यसार का आगमन वामक

द्याम तग तमात हुया।

# अथ एकादशः सर्गः

## कामविगईणः

### काम-निन्दा

अधैवमुक्तो मगवाविपेन सुहत्मुखेन प्रतिकृतमर्थम् । स्वस्थोऽनिकारः कुलशीचसुद्धः शोदोदनिबोक्यमिदं जगाद् ॥१॥

रसके बाद अमुल सित्र सगधरात (विन्तार) ने अब इस अकार के आंतकृत बचन कहे, तब कुल एवं (निच) आचरता से भी शुद्ध शुद्धोदन के युव ने अलुक्य एवं अचल भाव से यह कहा ।।१॥

नाश्चर्यमेतद्भवतोऽभिधातुं जातस्य हर्यद्भक्के विशाले। यत्मित्रपत्ते तब मित्रकाम स्थाद् युक्तिरेषा परिशुद्धयुक्तेः॥२॥

विद्याल चन्द्र वंश में उत्पन्न दूप आपके लिने 'ऐसा' काना आसर्य-बनक नदी, वर्षीक हे मित्रकामी ! विद्युद्ध व्यवदार वाले आएको (सुन्तः) मित्र के पक्ष में ऐसी भाजना है ॥२॥

व्यस्तस्य मैत्री स्वकुलानुवृत्ता न विष्नति श्रीरिष विकलवेषु । पूर्वैः कृतां श्रीतिपरम्पराभिन्तामेव सन्तस्तु विवर्धयन्ति ॥३॥

श्रपती कुल-परम्परा से बाने वाली मेंको बसस्कतों में नहीं दिकतों है— जिल मकार लड़मी चल चित्त वालों में नहीं दिकती। किन्तु पूर्वजी द्वारा की हुई उसी मैंकी को सम्बन-गण पतिदिन की परम्परा से बदा लेते हैं ॥३॥ ये चार्यकुच्छे पु भवन्ति लोके समानकार्याः सुद्धदां मनुष्याः। मित्राणि तानीति परिम बुद्धधा स्वस्थस्य बुद्धिप्वह को हि म स्यात्॥४॥

संसार में जो मनुष्य घन चीमा होने पर मित्रों के समान सहायक होते हैं, उन्हों की में धापनी ख़िंब के घनुसार मित्र समझता हूं। समझ न्यांक की बहुती ( उन्हों के) में कीन साथी नहीं होता है। १४।। एवं च ये द्रव्यमवाप्य लोके मित्रेषु धर्मे च नियोजयन्ति । अवाप्तसाराणि धनानि तेषां अधानि नान्ते जनयन्ति तापम् ॥४॥

इस प्रकार धन पाकर मिलों में एवं धर्म में लगाते हैं। उनके वे सफला धन अन्त में तथ होने पर कन्ताप पैदा नहीं करते हैं।।॥।

मुद्रत्तथा चार्यतया च राजन् खल्वेष वो मां प्रति निरुवयस्ते । खजानुनेष्यामि सुद्वत्तयैव त्र्यामहं नोत्तरमन्यदत्र ॥६॥

हे राजन ! मित्रता ६वं सण्डनता के कारण मेरे प्रति व्यापका जो यह निश्चन हुआ है, इस निपय में मित्रता से ही मैं अनुनय करू ना, इसमें दूसरा उत्तर कुछ नहीं दूंगा ।।इ।।

खदं जरामृत्युमयं विदित्वा मुमुज्ञया धर्मोममं प्रवन्नः। बन्ध्न प्रियानभुमुखान्विद्दाय प्रागेव कामानशुभस्य हेत्न् ॥७॥

में बरा एवं मृत्यु का भव वानकर मीच की इच्छा से इस धर्म की शरपा में ब्राया हूँ। पहिले ब्राग्नुम के हेनुमूत कामों की, बाद में रोते हुए बन्धुक्री को क्रोबकर ब्राया हूँ।।।।।

नाशीविषेश्यो हि तथा विमेसि नैवाशनिश्यो गगनाच्च्युतेश्यः । न पावकेश्योऽनिक्तसंहितेश्यो यथा भयं ने विषयेश्य एव ॥=॥

में विषयों से उतना नहीं डरता हूँ और न ग्राकारा से (आकर) यिरे हुए नज़ों से और न बायुमिश्रित श्रान्त से उतना डरता हूं जितना कि विषयों से बरता हूँ ॥=॥

कामा सनित्याः कुरालार्थचौरा रिकाश्च मायासहराश्च लोके । श्राशास्यमाना अपि मोहयन्ति चित्तं नुगां कि पुनरात्मसंस्थाः॥६॥

काम (विषय) धानित्य हैं, जान रूप चन के चोर हैं, पोले हैं, मांथा भटता हैं एवं संसार में उसकी धाशा करने पर भी मनुष्यों के मन को मोह में बाल देते हैं। (फिर) यदि धन्दर स्थित हों तो क्या कहना है ?!!!!!

कामाभिम्ता हि न यान्ति शर्म त्रिपिष्टपे कि वत मर्त्यकोके। कामैः सत्रण्यस्य हि नास्ति त्रिययेग्यनैवीतससस्य बहेः॥१०॥ कामाचक पुचरों को चत्यु लोक में क्या रहने में भी शास्ति नहीं । मसती है। विषय तृषित व्यक्ति को विषयों से उत्ता प्रकार तृष्टि नहीं होती किस प्रकार पदन के साथ अस्ति को इत्यन से ( तृष्टि नहीं होती ) । ११०।।

बगत्यनथीं न समोऽस्ति कामैमीहारूच नेप्येव जनः प्रसक्तः। सत्त्व विदित्तेवमनयंभीकः प्राक्तः स्वयं कोऽभितापेवनर्थम् ॥११॥ संसारं में काम (विश्वय ) के समान धनयं दूसरा नहीं। किन्दु मोह के बारया सोग उसी में बासका है। तत्त्व (इस रहस्य) को बानकर, अनर्थ से बरने वाला कोन बुदिमान स्वयं इस सन्धं की इच्छा करे हैं।।११॥

समुद्रवस्त्रामपि गामबाप्य पारं जिगीयन्ति महार्णवस्य । सोफस्य कामैने विद्यप्तिरस्ति पतद्भिरम्भोभिरियार्णवस्य ॥१२॥

समुद्रवसना (समुद्र पर्यन्त) पृथ्वी (सन्व) की पाकर मी लोग महासागर के पार की बीतना चाइते हैं, प्राणी को काम (उपभीग) में तुर्ति नहीं होतों - बीने (प्रस्त्य निद्यों के ) विस्ते हुए कल-प्रपाद स समुद्र की ||१२||

देवेस बृष्टेऽपि हिरस्यवर्षे द्वीपान् समग्रांशतुरोऽपि जिल्ला । शकस्य चार्यासनमध्यवास्य मान्धातुरासीहिषयेष्वतृतिः ॥१३॥

देव द्वारा स्वर्ण थयां शोने पर भी एवं चारा कम्पूर्ण द्वापी को जीत कीने दर भी कीर इन्द्र का आचा जासन पाने पर भी साम्बाला की तुसि नहीं हुई थी ।।१२॥

नुक्त्वापि राज्यं दिवि देवनानां शतकती वृत्रभयात्प्रनष्टे । दर्यात्महर्पीनपि बाह्यस्या कामेण्यत्यो नहुषः पपात ॥१४॥

क्ष्य कृत्र के सब से इन्द्र हिए गया था, तब स्वर्ग में देवताओं का राज्य भौगते पर भी महुप क्षांभिमान के कारण महर्षियों से अपनी पालकी उठवाकर (स्वर्ग हैं) गिर पड़ा (फिर भी ) विषय कृति नहीं हुई ॥१४॥

पेड्य राजा त्रिदिवं विशास नीत्वापि देवी वशसुवंशी नाम्। स्नोमादपिस्यः कनकं जिहापु विशास नाशं विषयेष्यत्सः॥१५॥ तया राजा ऐड ( इडा का पुत्र पुरुरवा ) स्वर्ग जाकर, उस उर्वशी देवी को वश में कर के भी विषयों से तृत नदी हुआ और लोभवश आपियों से स्वर्ण खपडरण करने की इच्छा ने, नास को शास हुआ ॥१५॥

यलेमोहेन्द्रं नहुषं महेन्द्रादिन्द्रं पुतर्वे नहुषादुषेयुः। स्वर्गे जितौ वा विषयेषु तेषु को विश्वसेद्धान्यकुलाकुलेषु ॥१६।

नो विषय (राज्य ) बांल से महेन्द्र को, महेन्द्र से नहुष को, फिर नहुष से महेन्द्र को पात हुए, भाग्यकुल (भाग्य समूद) की धाकुल (विचित ) करने वाले उन विषयों में स्वयं खयवा पृथ्वी पर कीन विश्वात करें ?।।१६।।

चीराम्बरा मृतक्ताम्बुभवा बटा वहन्ते।ऽपि सुबङ्गवीधाः । वैनान्यकायां मुनयोऽपि भम्नाः कः कामसंझान्स्रायेत शत्रृतः ।१७॥

यलकल बस्तवारी, मूल-फल-बल खाडारो, मुबङ्ग धहरा । लंबी ) बटा-धारी किन्हें तप के खतिरिक्त दूसरा कार्य नहीं—उन मुनियों के द्वारा मी भपन (त्याग ) किये गये काम नाम के शबुधी को कीन हूँ दें ॥१७॥

डमायुधओप्रधृतायुधोऽपि येपां इतं मृत्युमवाप भीष्मात् । चिन्तापि तेपामशिका वधाय सद्युक्तिनां कि पुनरज्ञवानाम् ॥१८॥

तीव्या राख धारी 'तमायुघ' (राजा) जो विषयों के कारण भाष्म (पितामह) ते मृत्यु को मास हुआ उन (विषयों) की चिन्ता (मन ते सोचना भी) अमंगल (पाप) है और सदाचारियों के लिये भी धातक है। फिर असंयमियों का तो कहना हो क्या है। शारटा।

स्वास्वादमल्पं विषयेषु मत्वा संयोजनोत्कर्पमत्तिमेव। सद्भयश्च गहाँ निवतं च पापं कः कामसंझे विपमाददीत ॥१८॥

विषयों में स्वाद ऋल्य है, बन्धन खविक है, तृति विश्वकृत नहीं, सहबनों द्वारा गर्तित है एवं पाप निवत है—ऐशा समक्त कर कीन काम नामक 'विष' की महत्त्व करेगा रे । १३३।।

कृष्यादिभिः कर्मभिरदिवानां कामात्मकानां च निशाम्य दुःस्वम् । स्वारध्यां च कामेष्यकृत्ह्लानां कामान्विहातुं चममात्मवद्भिः ॥२०॥ कृषि आदि (क्लिष्ट) कर्मों से पीकित कामासका लोगों के दुःख देखकर एवं विषयों में अनासकों के स्वास्थ्य (सुख शान्ति ) देख कर जानी पुरुषों को काम का स्वाग करना चाहिये ॥२०॥

क्रेया विपत्कामिनि कामसंपत्सिदेषु कामेषु मदं धुपैति। मदादकार्यं कुरुते न कार्यं येन चतो दुर्गतिमध्युपैति॥२१॥

कामी पुरुष में काम रूप सम्पत्ति (भीग सामग्री) को विपत्ति समस्ता चाहिये। क्योंक काम के सिद्ध होने पर मद होता है। मदान्य पुरुष खंकार्य करता है (शुन) कार्य नहीं करता। जिल्हें नष्ट होकर दुर्गीत की मान होता है (शुन)

यत्तेन लब्धाः परिरक्तिताश्च ये विप्रलभ्य प्रतियान्ति भूयः । तेष्यात्मवान्याचितकोपसेषु कामेषु विद्यानिह को रमेत ॥२२॥

प्रयक्ष में पाने एवं रहा। करने पर भी जो (काम ) इवकर पुनः चले जाते हैं जतः मंगनी था मंगीती मांगी हुई वस्तु के समान उन विषयों में यहाँ कीन संपमी विद्वान् रमेगा ॥२२॥

अन्त्रिष्य बादाय च जाततपा यानत्यजन्तः परियान्ति दुःसम् । लोके नृणोल्कासदृरोषु नेपु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यान् ॥२३॥

शिन (विषयों) को हॉन्सर कीर पाकर उत्तरोत्तर भीग लालसा होती है एवं बिन (विषयों) को न छोड़ने आले दुःस पाते हैं—संसार में नृयों की उसका के समान उन विषयों में, किस खातमवान् को रति होगी र ॥२३॥

श्रमात्मवन्तो हृदि चैदिद्दृष्टा दिनाशमञ्जीन्त न वान्ति शर्म । क्रुद्धोत्रसपंत्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात् ॥२४॥

(बन ( विषयों ) दारा हदय में बमें बाने पर ध्रजानी लोग वितष्ट हो बाते हैं बीर शान्ति नहीं पाते हैं, कृपित भयंकर सर्प सहस्र उन विषयों में किस धारमंत्रेचा को प्रेम होगा ? ॥२४॥

ष्पस्य जुधातां इव सारमेया मुक्त्वापि यान्तैव भवन्ति तृप्ताः। जीणांश्यिषञ्जालसमेषु तेषु कामेषु कस्पात्मवतो रतिः स्यात् ॥२४॥ को खानन्द होता ? ।।३०॥

नैसे भूखे कुत्ते दही चवाकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार जिन (विषयी) की भीगकर भी ( लोग ) तृप्त नहीं होते—उन पुरानी हड्डी के कंकाल के समान विषयों में किस जितेन्द्रिय को राग होगा है ॥२५॥

ये राजचौरोदकपानकेश्यः साधारणत्वारजनयन्ति दुःखम् । तपु प्रविद्धामिपसंनिभेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यान् ॥२६॥

को (विषय ) राजा, चोर, जल एवं खन्ति से वाधारशतया (खनाबास ) दुश्ल उत्पन्न करते हैं---उन सूठे मांस के उकड़े के समान कामी में किस खारमवान को सुल होगा ? ॥२६॥

यत्र स्थितानामभितो विपत्तिः शत्रोः सकाशाद्पि बान्धवेश्यः। हिंस्त्रेषु तेष्टायतनोपमेषु कामेषु कस्यात्मवतो स्तिः स्यात्॥२७॥ विनमें स्त्रने वालो को शत्रुखों से एवं बान्धवी से मी चारी धार से विपत्ति है—उन दिसा के आयतम (वध स्थान ) के समान कामों में किंत आत्मवान

गिरी बने नाप्स न सागरे न यान अंशमर्छन्त विलङ्गमानाः।
नेषु हुमपाप्रफलोपमेषु कामेषु कस्यात्मवता रतिः स्यान् ॥२८॥
पर्वत पर, यन में, जल में समुद्र में, जिन िषयो के लिये दौढ लगाते
हुए भए होते हैं—इस के खप्रभाग में स्थित पाल के समान उन विषयो
में किस विद्यान को खानन्द खावेगा है ॥१८॥

तीत्रैः प्रयत्नैर्विविधैरवाप्ताः च्रणेन ये नाशमिह प्रयान्ति । स्वप्नोपमोगप्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यान् ॥२६॥

को विविध तीत्र प्रयत्न में भारत होकर भी छुछ भर में यही नष्ट हो बाता है—स्वध्न के उपभोग के धमान उन विषयों में किस श्राहमवान् को श्रानन्द कार्नमां ?।।२६।।

यानवीयत्वापि न यान्ति रामे विवर्धयत्वा परिपावयित्वा । श्रञ्जारकप् प्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रितः स्यात् ॥३०॥ विनको स्रवंत कर, वदाकर तथा पालन करके भी (सोग) कल्याधा नहीं पाते हैं — कॅमारे की कड़ीटी के समान उन कामी में किस संपनी को सुख होगा ।।१०॥

विनाशमीयुः कुरवो यदये वृदस्यन्थका मेखलदश्डकाञ्च । सुनानिकाष्ठप्रविमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रविः स्यात् ॥३१॥

विनके निमित्त कोरव, शृश्या, अन्यक, मेखन, तथा दरहक नास को भाभ हुए-दत्या करनेवाला यलबार व दला के समान उन विवयों में कीन आएमजन विमा । १६१॥

मुन्दोपसुन्दावसुरी यदर्शमन्योम्यवैरप्रसृतौ विनष्टी । सीहादैनिश्लेषकरेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात् ॥३२॥

विनके कारण केर नदाकर सुन्द एवं उपतुन्द सामक अमुर नष्ट हो गरे, सुद्धदवता को तोड देने वाले उन विषयों में किस आसमान हो सुख होगा । ११।

येषां कृते वारिभि पायके च कञ्यात्सु चात्मानभिहोत्सूजन्ति । सपस्रभृतेष्वशिवेषु तेषु कामेषु कस्यास्भवतो रिवः स्यान् ॥३३॥

विनकी माति के निर्मित लाग अपने के बल में, अपने में, दिसक जीवी-में डाल देते हैं—राजु की माति क्युमकारी उन निषयों में किस आतमवान् को मुख होगा ॥३२॥

कामार्थमणः कृपणं करोति प्राप्नोति दुःसं वधवन्धनादि । कामार्थमाशाक्तपणस्त्रपस्त्रो मृत्युं अमं चार्छति जीवलोकः ॥३४॥

श्रकाती ( पुरुष ) विषय के निर्मित नाचता करता है और मारा काता है, बन्धन आदि दुःस पाता है । बेचारा ( वह ) भीवलोक, विषय के लिये जुपित दोन होन होकर चीयाता एवं मृत्यु पाता है । १४।।

गीतैर्हियन्ते हि सुगा वधाय रूपार्थभग्नौ शलभाः पतन्ति । मस्यो गिरत्यायसमामियार्थी तस्मादनर्थं विषयाः फलन्ति ॥३४॥

गोतों से दिरगा, वय के लिये पुसलाये बाते हैं। रूप के निमित्त पर्तगे, बाम्नि में किरते हैं। मांस के लिये मछली, लोहे का कॉटा लील बाती है। बातः विपयों का पल निपत्ति है।।३५॥ कामास्तु नोगा इति यनमतिः स्याद्धोगा न केचित्परिगण्यमानाः । वस्त्राह्यो द्रव्यगुणा हि लोके दुःस्वप्रतीकार इति प्रधार्याः ॥३६॥ 'विषय, मोन (के लिये ) है' ऐसी चो बुद्धि है (वह प्रज्ञानी की है। विचारवान् ) तो 'भोग नहीं है—' ऐसा समस्ते हुए, 'वधादि, गुण द्रव्य तो हुन्य के प्रतिकार है—' ऐसा समस्ते हैं।।३६॥

इप्टं हि वर्षप्रशासाय तोयं जुजाराहेतोरशनं वर्षेत्र । बातातपास्त्रवावरणाय वेश्म कौपीनशीतावरणाय वासः ॥३०॥

कैसे प्यास शास्त्र करने के लिये जल इस ( अमिन्नेत ) है—उसी सकार सुधा शास्त्र के लिये मोजन, पात, पूर, वर्षों के बचावके लिये मकान, तथा शीत निवास्त्र पूर्व लंगीट के लिये क्या इस है ।।३७॥

निहाविषाताय तथैव शस्या थानं तथाष्वभ्रमनाशनाय । तथासनं स्थानिषनोदनाय स्नानं मृजारोग्यवलाभ्रयाय ॥३०॥

उसी तरक निद्रा भी शान्ति के लिये शाया, मार्ग का अब दूर करने के लिये पातन, उत्पान मिटाने के लिये भावन तथा शरीर धोने व बारोप्य एवं भल-मासि के लिये स्नान (इस ) है ।।३८॥

दुःश्वप्रतीकारनिमित्तभृतास्तरमात्प्रजानां विषया न भोगाः। व्यस्नामि भोगानिति कोऽभ्युपेयात्पाजः प्रतीकारविधी प्रकृतः ॥३९॥

श्रतः (श्वाभाविक) दुःलों के प्रतिकार के कारण त्यक्तम विषय (बळादि) कोगी के भोग नहीं है। तुःलों को दूर करने में प्रवृत्त कीन विद्वान 'में भोग भोग रहा हुँ—' ऐसा समन्तिम ॥३६।

यः पित्तवाहेन विदयमानः शीतकियां भोग इति व्यवस्थेत् । दुःस्वप्रतीकारविधी प्रवृत्तः कामेषु कुर्यात्स हि भोगसंज्ञान् ॥४०॥

को पिनानर से बनते दुए, शीत उपचार का भोग ठमम्हता है, तुःल के प्रतीकार के साथन में लगा हुआ वही पुरुष विषयों में मोग नाम देगा ((४०))

कामेष्यनैकान्तिकता च यस्माद्वोऽपि मे तेषु न भोगसंज्ञा । य एव भावा हि सुखं दिशन्ति त एव दुःखं पुनसवहन्ति ॥४६॥ (क्योंकि) कामी (विषयी ) में एकत्व नहीं है (अननाता है), इसकिये भी मेरे विचार से विषयों में भीग संबंध नहीं है। जो पदार्थ मुख देते हैं, बड़ी पुनः दुःज देते हैं ॥४।॥

गुरुशि बासांस्यगुरुणि चैव मुखाय शीते श्रमुखाय घर्मे । चन्द्रांशवधन्दनमेव बोध्यो सुद्धाय हुःखाय सवन्ति शीते ॥४२॥

क्योंकि वजनदार वस्त्र और अगुरु ( गूगल आड़े में मुखदायी एवं गर्मी में हुम्खदायी होते हैं ( इसके विपरीत ) जन्द्रकिरण एवं चन्द्रन गर्मी में मुखद तथा आड़े में हुम्बद होते हैं ॥४२॥

इन्द्रानि सर्वस्य यतः प्रसक्तान्यतामवाभप्रभृतीनि कोके। व्यतोऽपि नैकान्तमुखोस्ति कश्चिन्नैकान्तदुःखः पुरुषः पृथिव्याम् ॥४३॥

यतः तानि एवं लाग आदि द्वन्द्र समके साथ नियके दूध है, इसस्तिये भी संसार में न बोर्ड पुरुष अत्यन्त मुखों है अथया न अत्यन्त दुःली ॥४३॥

द्भा विभिन्नां सुख़दुःस्रतां मे राज्यं च वास्यं च मतं समानम् । नित्यं हसत्येव हि नैव राजा न चापि संतप्यत एव दासः ॥५४॥ सुख और दुःख को (परस्थर) मिक्षित देखकर, शब्द एवं दासता को मैं समान मानता है। न को राजा ही सदा इसवा राता है और न दास हो सदा सन्तस रहता है।।४४॥

आज्ञा नुपत्वेऽभ्यधिकेति यत्स्यान्महान्ति दुःखान्यत एव राज्ञः। आसङ्गकाष्ट्रपतिमो हि राजा लोकस्य हतोः परिखेदमेति॥४४॥ ५

राजापन में खाता धाषक है, खताएव राजा को बड़े-बड़ दुःस होते हैं। प्रवाह में निराधार बहने बाल, बाप के समान राजा लोक। प्रजा ) के लिये परिस्थित रहता है।।४५:।

राज्ये नृपस्त्यागिनि वास्तित्रे विश्वासमागच्छति चेष्ठिपन्नः। क्रमापि विसम्ममुपीत नेद्र कि नाम सीक्यं चक्तिस्य राज्ञः ॥४६॥

स्थाम देनेनाता ( प्रश्न दिन छोड़ होने वाला ) तथा बहुत शत्रुवासा ब व राज्य में विश्वास करता है तो विश्वति ने पड़ता है, छोट यदि उसमें विश्वास नहीं करता तो संक्रित राजा हो वया मुख ॥४६॥ यता च जिल्लापि मही समग्री बासाय रुप्टं पुरमेकमेव । तत्रापि चैकं भवने निपेट्यं श्रमः परार्थे नतु राजभावः ॥४७॥

बब कि सम्पूर्ण पृथ्वी की विजय प्राप्त करके भी खपने निवास के लिये एक हो पुर गूँदता है और वहाँ भी एक हो महल में रहना पहला है तो सबक्ष्य हो राजस्य इसरों के लिये अस (मात्र ) है । प्रशा

राज्ञोऽपि बासोयुगमेकमेव जुत्संनिरोघाय तथालमात्रा । शय्या तथैकासनमेकमेव शेषा विशेषा नृपनेमदाय ॥४०॥

धीर मी, राजा के लिये एक ही जोड़ा वक्त, उसी तरह जुना निकृति के लिये अब की (कुछ) मात्रा, उसी प्रकार एक राज्या एवं एक ही खासन (आवश्य 6 है) राजा को शेष विशेषतायें तो मद के लिये हैं।।४८।

नुष्ट्यर्थमेतम फलं यवीष्टमृतेऽपि राज्यान्मम नुष्टिरस्ति । नुष्टी च सत्यां पुरुपस्य लोके सर्वे विशेषा ननु निविशेषाः ॥४६॥

श्रीर मांद सुष्टि के लिये यह फल (राज्य ) व्यावश्यक है तो राज्य के बिना भी मुन्ते तुष्टि है। मनुष्य को संतोप हो बाने पर संसार में सब विशेष-साएँ निरुषंड हो बाती हैं ॥४६॥

तन्न।स्मि कामान् प्रति संप्रतार्यः होमं शिवं मार्गमनुप्रपन्नः। समृत्वा सृद्धस्वं तु पुनः पुनमौ नृद्धि प्रतिज्ञां सन्तु पालयेति ॥४०॥

श्रातः करूपाण एवं सङ्गलसय मार्ग में प्रष्टत हुआ में, कामों के प्रति बहुवाया नहीं वा तकता हूँ। मित्रान का स्मरण करके आप गुमले वारस्वार यह करें—'तुम व्यवस्थ प्रतिज्ञा पालन करों।।'६०।।

न हास्यप्रपेश वर्न प्रविष्टों स रावुपासीरपधूनमीतिः। इतस्यहो नापि फलाधिकेश्यो गृहानि नैतद्वचनं यास्ते ॥११॥

न तो में कोण से बन में आपा हैं। न शपू के बाबों से युक्ट गिराचे जाने पर और न कोई फल निरोप की इच्छा से। सता सामकी वात नहीं मान रहा है 1/4/11

यो दन्दशूषं कुपितं भुजक्षं सुबत्वा व्यवस्थेति पुनमंतीतुम्। दाहात्मिकां वा दवलितां तृणील्कां संत्यदय कामान्स पुनमंत्रेत ॥१२॥ भी, असने बाले कृषित साँप की वा जलाने वाली असती हुई तृशीसका ( खुगाठी ) को लोककर फिर ते पकड़ने का व्यवसाय करें वही कामी को खोडकर, पुनः सेवन करें ॥ भरा।

अन्धाय वश्च स्ट्रिवेदनस्थो बद्धाय मुक्ती विधनाय बाह्यः। उन्मक्तविचाय च कल्यविचः स्ट्रहो स कुर्योद्विपयासाकाय ॥१३॥

भीर भी द्विमान-सम्बा होने भी, मुक्त-सम्बन भी, चनी-नरीड होने भी, स्वस्थानिक उत्प्रतन्तिच (यगल ) होने भी हम्बा करें। यही विषयी होने भी स्पृदा करें।।पंडा।

भैजोपभोगीति च नानुकरकाः हती जरामृत्युभयं वितीपुः। इहोत्तमं शान्तिमुखं च यस्य परत्र दुःसानि च संपूर्तान ॥१४॥

निकास काता है सक वह अनुक्रमा के बोग्य नहीं है ( वह तो ) कुछल है, जरा-मृत्यु के सम में पार होना चाहता है। जिसकी इस लीक में उत्तम मुख और मान्ति है ( उसको ) परलोक में हुम्ब नष्ट है।।५४॥

लक्त्यां महत्यामपि वर्तमानस्तृष्णाभिभृतस्त्रनुकन्पितव्यः । भाष्त्रोति यः शान्तिसुखं न चेह परत्र दुःसैः श्रतिगृशते च ॥४१॥

बहुत बढ़ी सम्पत्ति रहते हुए भी, को तृष्णा में खाकान्त है, इस लोक में सुख शान्ति नहीं पाता और परलीक में हु:लो से पकड़ा बाता है—बह खानुकरण के योग्य है ॥५५॥

एवं तु बक्तुं भवतोऽतुरूपं सत्त्वस्य वृत्तस्य कुत्तस्य चैव । समापि बोदुं सहरां प्रतिज्ञां सत्त्वस्य वृत्तस्य कुत्तस्य चैव ॥४६॥

इस प्रकार कहना-छापके ज्ञान, धाचार एवं वंश के खनुक्य है। मेरी भी प्रतिज्ञा बहन करना ज्ञान, धाचार एवं कुल के धनुक्य है।।५६।।

चार्हं हि संसारशरेण विद्धो विनिःस्तः शान्तिमवाप्नुकामः। नेच्छेयमाप्तुं त्रिद्वेऽपि राज्यं निरामयं कि वत मानुपेषु ॥१७॥

में तो संवार रूप बागा ने विद्ध होकर शान्ति पाने की इच्छा से निकल पड़ा हूँ। स्वर्ग का निकारटक सव्य भी (मैं) पान नहीं करना चाहता (पित ) मानव बाज्य का प्राप्त करना क्या ॥५७॥ त्रिवर्गसेवां तृष यनु इत्स्नतः परो मनुष्यावं इति त्वभात्य माम् । धानधं इत्येव ममात्र वर्शनं त्त्वी त्रिवर्गो हि न चापि तर्पकः ॥५८॥

दे राजन ! यह को जापने मुक्त से बदा— विवर्ग का सम्प्रण रूप से सेवन करना परम पुरुषार्थ हैं — इसमें मुक्ते अनर्थ ही दोखता है। क्योंकि विवर्ग नाशवान है तथा संवीपदायक भी नहीं है। १८८।।

पदे तु यस्मिन्न जरा न भीनं रुङ् न जन्म नैवोपरमी न चावयः। नमेव गन्ये पुरुषार्थमुक्तमं न विश्वते यद्य पुनः पुन किया ॥४६॥ विस पद में न क्या, न भय, न रोग, न बन्म, न मृत्यु छीर न स्वाधि है—इसको हो में परम पुरुषार्थ मानता है, विसमें बार बार बर्म नहीं बरना पदता है।।४९॥

बद्द्यबोचः परिपाल्यतां जराः नवं वयो गच्छति विकियामिति । अनिश्चयोऽयं बहुशो हि हस्यते अराप्यवीरा धृतिमन्य बौबनम् ॥६०।

( झापने ) यह को कहा— 'इद्यावस्था की बतीचा करो । नई खहरूथा में विकार होता है'— यह भी निश्चित नहीं, क्योंकि बहुधा देखा गया है। इद्या-बस्था में खबीरता एवं सुवावस्था ( कवानी ) में धेये ( रहता है ) ॥ स्था

स्वकर्मदत्त्रश्च यदान्तको जगद् वयःसु सर्वेष्यवशं विकर्पेति । विनाशकाले कथमध्यवस्थिते अरा अतीस्या विदुपा शमेप्सूना ॥६१॥

श्रीर अपने कर्य में निष्या यमराव, जगत को सब खनस्थाओं में बलात् खोंच रहा है, तब विनास ( मृत्यु ) का उमय अनिर्धाय होने पर उल्पास चाहने बाला विद्वान, बुद्धायस्था की प्रतीद्धा क्यों करे ॥६१॥

त्तरायुधो व्याधिविकीर्णसायको यदान्तको व्याध इवाशिवः स्थितः । प्रजासुगान् भाग्यवनाक्षितांस्तुदन् वयः प्रकर्षे प्रति को मनोरयः ॥६२॥

वन कि यमराज, ग्रमकल ज्याध के समान. जरा क्य धनुप लिये हुए श्वडा है और व्याधि कम जागों को हीहता हुआ भाग्य, कम वन में रहने बाले मंत्रा रूप मुगों को वेश रहा है, तब युद्गिये के मति मनोरय (अतीचा ) क्या ॥६२॥ क्रतो युवा वा स्थविरोऽयवा शिशुस्तवा त्वरावानिह कर्तुमहंति । वधा भवेद्धसेवतः कृतात्मनः प्रवृत्तिरिष्टा विनियृत्तिरेव वा ॥६३॥

श्रातः बसान हो या बुदा अवदा बालक, उन्हें शोध ही पहाँ ऐसा बरना चाहिये विसंगे बर्मास्मा व कृतार्थ होकर इट (मोज ) में प्रवृत्ति एवं (संसार से ) निवृत्ति ही हो बावे ॥६१॥

यदात्य चापीष्टफलां कुलोचितां कुरुष्य धर्माय मस्वित्यामिति ।
नमो मस्वेन्यो न हि कामये सुखं परस्य दुःस्रकियया यदिष्यते ॥६४॥
(श्रापने ) जो कहा—'धर्म के लिये, इष्ट फल देने वाली कुलोचित क्षत्र किया करो।' (उन ) यशे के लिये नमस्कार है। में ऐसा सुख नहीं चाहता वो दूखरी को दुन्ल देकर चाहा बाता है ॥५४॥

परं हि हुन्तुं विवशं फलेप्सया न युक्तरूपं करुणात्सनः सतः । कतोः फलं वशपि शाश्वतं भवेत्तथापि कृत्वा किसु यत्त्वयात्मकम् ॥६४॥

द्यानान् सजन के लिये फल को इच्छा ने, खन्य निवश जीव की मारना उचित नहीं। यदि यह का फल शासत भी हो, तो भी क्या ऐसा करना चाहिये की पातक हो ? [[६४]]

भवेचन धर्मो यदि नापरो विधिर्वतेन शालेन मनःशनेन वा। तथापि नैवाहित सेवितुं कतुं विशस्य यस्मिन् परमुख्यते फलम् ॥६६॥ गदि वत से, शील ते, मानसिक शांति से भिन्न ब्रन्य उपाय नर्म भाषि का न हो तो भी यह का सेवन नहीं करना चाहिये विसमें दूसरी को मारवर फल शास होता है – देश कहते हैं ॥६६॥

इहापि वाबत्पुरुपस्य विष्ठवः प्रवर्तते यत्परहिसया सुखम् । वद्य्यनिष्टं सघुणस्य थीमतो भवान्तरं कि वत यस दरवते ॥६७॥

इत लीक में भी रहनेवाले पुरुष की पराई हिना से बो छुल होता है, बह भी दवालु बुद्धिमान के लिये इह नहीं है। कन्मान्तर में जो दिखलाई नहीं देता, उसकी तो बात ही क्या ? ॥६७।

न च प्रतायीऽस्मि फलप्रवृत्तये अवेषु राजन् रमते न मे मनः। जता इवास्मोधरवृष्टिताविताः प्रवृत्तयः सर्वगता हि चळ्ळाः ॥६८॥ है राबन् ! संसार में मेरा मन नहीं रमता है । अतः फल को खोर प्रहण होने के लिये में उगा नहीं का सकता भिष की क्यों से ताहित लगा छहरा विश्वस्थापिनी ध्रमुत्तियाँ चलता हैं ।।६८॥

इहागतश्चाहमितो दिहज्ञया सुनेरराडम्य विमोज्ञवादिनः। प्रयामि चारोव नृपास्तु ते शिवं बचः ज्ञमेशा सम तत्त्वनिष्ठुरम् ॥६८॥

यहाँ आत्या था। यहाँ से आव हो मोखनादो अराह मुनि को देखने को इच्छा से था रहा हूँ। वे राजन्! आपका कायाया हो। (आप) मेरे इस साथ निष्ठुर वचन की समा करेंगे ॥१६॥

अवेन्द्रवहिन्यव शस्वद्रकैवद्गुलैरव श्रेय इहात गामव । अवायुगर्येरव सत्सुतानव श्रियश्च राजन्नव धर्मभात्मनः ॥७०॥

हे राजन ! स्वर्ग में इन्द्र के समान रहा की जिये, सर्थ के समान सदा रहा की जिये । गुगा से कल्यामा की रहा की जिये, वहाँ पृथ्वी की रहा की जिये, ब्राष्ट्र की रहा करें, बार्य-पुत्रों को रहा करें, लहमी की रहा करें, वर्म की रहा करें ( एवं ) अपनी रहा करें ॥७०॥

हिमारिकेत्द्रवसंभवान्तरे यथा द्विजो याति विमोत्तर्यसानुम्। हिमारिशत्रुत्तयशत्रुघातने तथान्तरे याहि विमोत्तयन्मनः॥७१॥

हिमारि ( अभि ) का केतु ( पुद्धां ) में अध्यन्न होने वाले ( बादल ) से होने वाली वृद्धि के होने पर द्विच ( अभि ) वैसे अपना शरीर छोड़ते हुए जाता है ( वृद्धि होने पर अभि वृक्त जाता है ) वैसे ही सूर्व के राजु ( तम ) के स्त्य करने में राजु ( विवन ) विनाश करके मन को मुक्त करते हुए जाह्ये ( ख्रशान यूर को जिये । 1891।

नृपोऽत्रज्ञीत्साञ्जलिसमतस्युढी यथेष्ट्रमाप्नोतु भवानविष्नतः। अवाप्य काले कृतहत्यतासिमां ममापि कार्यो भवता त्यनुमहः॥७२॥

कड़े पानुराग में गाय बोहकर राजा ने कहा—आप प्रापना अमीष्ट निर्मित पात करें, समय कर इसे मात करके कतार्थ हार्ने एवं मेरे ऊपर भी आप सनुमत करें 110रा। स्थिरं प्रतिज्ञाय तथेति पार्थिवे ततः स वैश्वन्तरमाश्रमं ययौ । परिज्ञजन्तं तमुदीस्थ विस्मितो सृपोऽपि वज्ञाव पुरं तिरिज्ञजम् ॥७२॥

> इति श्री सञ्चयोपकृते पूर्ववृद्धचरितमहाकाव्ये कामविगर्दयो नाम एकादशः सर्गः।

तव 'वैसा हो हो'—इस प्रकार राजा के लिये श्थिर प्रतिज्ञा करके वह वहाँ में वेश्यन्तर प्राथम को गया । उसको परिवादक रूप में देखकर विदिश्य होते हुए राजा भी गिरिवज नगर (राजगृह) को गया ।।७३॥

> पर प्रवेतुद्रचरितसहाकाम्य में सामनिन्दा नामक प्रवादश सर्व नमाप्त दुखा ।

# अथ द्वादशः सर्गः

### ब्रग्ड-दर्शनः

अराड दर्शन

ततः शमविद्वारस्य मुनेरिस्वाकुवन्द्रमाः । अराडस्याशमं भेजे वयुषा प्रयन्निय ॥ ॥

तन इच्चाङ्क (नंशा) का चन्द्रमा (नइ राजकुमार ), शान्ति में निहार करने वाले अराद सुनि के आश्रम में (अपने ) शरीर के प्रभाव से मानो (अस आश्रम को ) मरते हुए गया ॥१॥

स कालायसगोत्रेण तेनलोक्येव द्रतः। इन्दैः स्वागतमित्युक्तः समीपमुपनम्भिनान् ॥२॥

कालायम गांत के उस मुनि ने दूर से देखते ही उकत स्वर में — 'स्वागत हो'-ऐसा कहा और वह कुमार उसके पास गया ॥१॥

ताबुभी न्यायतः पुष्ट्वा धातुसाम्यं परस्परम् । दारव्योमेंध्ययोव् प्योः शुन्ती देशे निषेदतुः ॥३॥

वे दोनों न्याय-पूर्वक प्रस्पर कुशल पूछकर, पांवल स्थान में लक्डी के दो पवित्र ग्रासन पर, जिन पर मृगचर्म विद्ये हुए थे, वेटे ॥३॥

> तमासीनं नृपसुतं सोऽत्रबीन्मुनिसत्तमः। बहुमानविशालाभ्यां दर्शनाभ्यां पिबन्निव ॥४॥

बैठे हुए उस राजकुमार की उस मुनिशेष्ठ ने, अपने अस्पन्त आदर सुक्त विशाल नेवों से मानी पीता हुआ, कहा—॥४॥

विदितं में यथा सौम्य निष्कान्तो भवनादसि । दिस्वा स्नेहमयं पाशं पाशं टप्त इव द्विपः। १॥ हे सीम्य ! मुक्ते विदित हो गया-बन्धन तोवकर धारिमानी हाथों के सहरा, स्नेहमय बन्धन काटकर खाप निकल पहें हैं । (४)।

> सर्वया भृतिमञ्जैव भाक्ष' चैव मनस्तव। यस्त्वं प्राप्तः भियं त्यक्त्वा सत्तां विषफलामित्र ।६:।

आपका मन सदेव चैर्यदान एवं शनी है को आप विप-जता रूपी जदमी को त्यागकर (निकल ) आये हैं ॥६॥

> नाश्चर्यं जोर्शंबयसो सञ्जग्मुः पार्थिया बनम्। अपत्येभ्यः भियं दस्ता मुक्तोच्छिच्टामिन सनम्॥॥॥

इद्वावस्था होने पर राजा जोग सन्तानों को मांगी गई वृद्धी माला की तरह राज्यलस्थी गीपकर कर चले गये—इसमें इन्ह आइच्ये नहीं ॥ ॥

> इदं में मतमाश्वर्षं नवे वयसि यद्भवान्। अभुक्त्वेव त्रियं प्राप्तः स्थितो विषयगोचरे ॥८॥

इसमें आश्चर्य मानता है कि विषय के स्थान में रहते हुए, नई खबस्था में, लक्ष्मी को बिना भोगे आप का गये हैं ॥=॥

> तदिवातुमिमं धर्म परमं भाजनं भवात । ज्ञानप्राथमधिष्ठाय सीवं दुःस्वार्ख्यं तर ॥६॥

श्रतः इस धर्म की धानने के लिए आप क्षेष्ठ पान है। श्रान कर्या नीका पर बदकर, इस्त सागर की सीम पार कर गाउँ ॥२॥

> शिष्ये यद्यपि विज्ञाते शास्त्रं कालेज वर्रयते। गाम्भीवीद् व्यवसायाच्च न परीक्यो भवान्मम ॥१०॥

गर्यापे शिष्य को ( अपन्ती तरह ) जान तेने के बाद समय पर शास्त्र का वर्षन किया जाता है। किना आपकी गर्मास्ता एवं उद्योग देलकर, में आप को परोचा नहीं भूँगा गिरेशा

> इति वाक्यमराहस्य विज्ञाय स नरपँभः। वमूव परमगीतः प्रोवाचीत्तरमेव च ॥११॥

वह नरपुत्रक, कराड की यह बात जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उत्तर में बोला—11११॥ विरक्तस्यापि यदिवं सीमुख्यं भवतः परम् । ब्रह्मतार्थोऽप्यनेनास्मि कृतार्थं इव संप्रति ॥१२॥

आप विरक्त की भी को जो यह सल्लन अनुकृतता है, इससे खक्तामें में भी इस समय क्रवार्थ की तरह हूँ ॥१२॥

विरञ्जरित हि ज्योतिर्यियासुरित देशिकम् । स्वदर्शनमहं मन्ये तितीपु रिव च प्लवम् ॥१३॥

देखने की इन्द्रा बाला प्रकाश को, यात्रा की इन्द्रा बाला प्रथमदर्शक को, एवं पार जाने बाला नौका को जिस प्रकार मानता है, मैं स्प्रापक दर्शन को भी बेसा ही मानता हूँ ॥१३॥

तस्मादर्शेस नहक्तुं बक्तञ्यं यदि मन्यसे । जरामरणरोगेभ्यो यथायं परिमुच्यते ॥१४॥

खतः यदि करने योग्य धममें तो आप वह कहें जिससे यह (में ) जरा-मृत्यु के रोग से मुक्त हो आय ॥१५॥

इत्यराडः कुमारस्य माहात्स्यादेव चोदितः। संचिप्तं कथयाञ्चके स्वस्य शास्त्रस्य निश्चयम्॥१४॥

इस प्रकार कुमार के प्रभाव में ही प्रेरित होकर, खराड ने खपने शास का निश्चय (सिदान्त ) संतेष में कहा—॥१५॥

श्यतामयसस्माकं सिद्धान्तः शृत्वतां वरः। यथा भवति संसारो यथा चैव निवरते ॥१६॥

दे ओताको में श्रेष्ठ ! हमारा यह सिद्धान्त सुनिए कि केंसे यह संसार बनता है एवं किस प्रकार मिटता है ।।१६॥

प्रकृतिश्च विकास्थ जन्म मृत्युरिजेंब च । तत्तावस्मत्त्वमित्युक्तं स्थिरसत्त्व परेहि तत् ॥१५॥

हे त्यिरबुद्धि ! ऐसा समिनिये कि प्रकृति विकार-जन्म मृत्यु, एवं जरा, इनको सत्व कहा है ॥१७॥ तत्र तु प्रकृति नाम विदि प्रकृतिकोविदः । पञ्चभूतान्यहंकारं वृद्धिमञ्चकमेव च ॥१८।

दे स्वसावतः शाता ! उत्तमे पंचमृत, ब्रहंकार, दुद्धि एवं अञ्चल की अकृति कानो ।१२८।।

> विकार इति बुध्यस्य विषयानिनिद्रयाणि च । पाशिपादे च वार्च च पायुपस्य तथा मनः ॥१८॥

धीर विषयी तथा शन्त्रयो—हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जिल्ल तथा मन की 'विकार' ऐता जानी ॥१६॥

> श्वस्य चेत्रस्य विज्ञानारचेत्रज्ञ इति संज्ञि च । चेत्रज्ञ इति चारमानं कथयन्त्यात्मचिन्तकाः॥२०॥

भीर संशो ( चेवन ) इस देह चोत्र ( देह ) को चानता है आवः 'चैत्ररू' ऐसा ( कहा भावा है ) एवं आस्मा का विन्तन करने वाले, आस्मा को चेत्ररू कहते हैं ॥२०॥

> सशिष्यः कपिलश्चेह प्रतिबुद्ध इति स्मृतः। सपुत्रः प्रतिबुद्धस्तु प्रजापतिरिहोच्यते ॥२१॥

इस निषय ( क्षेत्र क्षेत्रक के कात ) में शिष्ट सहित कपिल प्रतिहुद्ध ( श्रह्मद्ध या तत्ववेत्ता ) समस्या किये गये ( कहे गये हैं ) किन्दु पुत्री सहित प्रकापति ( पुत्र पालन कायवा उत्तव करने वाला मनुष्प ) इस विषय में प्रतिहुद्ध ( केवल पुत्र पालन में चतुर ) कहा बाता है ।।२१।।

> जायते जीर्यते देव बाध्यते ज्ञियते च यत्। तद्भ्यक्तमिति विज्ञोबमन्यकं तु विषयंयात्॥२२॥

को उत्तम होता, जीर्म होता, पीडित होता पर्व मरता है उसे व्यक्त पर्व को इनके निपरीत है उसे बान्यकत समझना चाहिये ॥२२॥

> अज्ञानं कर्म वृष्णा च क्रेयाः संसारहेतवः। स्थितोऽस्मिस्त्रितये जन्तुस्तत्सत्त्वं नातिवर्तते॥२३॥

श्रवान, कमें और तुष्या संसार के देत हैं। इन तीनों में स्थित रहने

यांका कन्तु तस सस्त ( प्रकृति-विकार जन्म, अरा, य मृत्यु ) के पार नहीं वा सकता ॥२३॥

> विप्रत्ययादहङ्कारादसंदेहाद्भिसंप्जवात् । अविशेषानुपायाभ्यां सङ्गादभ्यवपाततः ॥२४॥

विश्रत्यम, आहङ्कार, सन्देश, आभिसंत्रक, आविशेष, अनुपान, सन्द्र, सम्बद-पात—इनके कारण बीव सन्द्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है।।१४॥

> तत्र विप्रत्ययो नाम विपरीतं प्रवतंते। अन्यवा कुरुतं कार्यं मन्यत्य मन्यतेऽन्यथा॥२४॥

उनमें विषयीत ज्ञान बाला, विषयीत खानरण करता है, कार्य को उलटा करता है तथा मन्तन्य को उलटा मानता है ॥२५॥

> अवीम्यहमहं वेद्या गच्छाम्यहमहं स्थितः। इतीहेवमहंकारस्त्वनहंकार ! वर्तते॥२६॥

हे अनंदहार ! में बोलता हूं, में बानता हूं । में बाता हूं, में स्थित हूं — इस प्रकार का ( भाव ) संबार में 'बहबार' है ॥२६॥

> यस्तु भावानसंदिग्धानेकाँभाषेन परयति । मृत्यिग्रहवदसंदेह ! सन्देहः स इद्वोच्यते ॥२७॥

हे सन्देश्यदित ! को असंदिग्य एक दूनरे से कमी नहीं मिलने वाले मार्थों (पदार्थों ) को मिट्टा के बेले के समान एकोमान (मिले हुए ) देखता है उसे इस लोक में 'सन्देश' कहत हैं ॥२७॥

> य एवाई स एवेदें मनी बुढिश्च कर्म च। यहचैवैष गणः सोऽहमिति वः सोऽभिसंप्तवः।।२८॥

को यह में हूं वहा यह मन, बुद्धि तथा कर्म है, और को यह 'मन आहि' का गया है वही में हूं —ऐसा को यह (तान) है वही क्रमिसंस्तव है ॥२८॥

> खनिशेषं विशेषकः! धनिबुद्धाप्रबुद्धयोः। प्रकृतीनां च यो वेद् सोऽविशेष इति स्मृतः ॥२६॥

खोर हे विशेषत ! जानी, बजानी तथा प्रहातियों में अविशेष (विशेषता, भेद ) को नहीं जानता है, यह 'झविशेष' उहा जाता है ॥२९॥

> नमस्कारवपट्कारी प्रोचगारमुचणादयः। श्रमुणाच इति प्राज्ञैरुपायज्ञ! प्रवेदितः॥३०॥

हे उपायत । नमस्कार, वपट्कार, बोल्चण, खम्युलण खादि को प्रात्ती ने 'खनुपाय' ( चर्म का उपाय नहीं !—ऐसा साना है ॥३०॥

> सजते येन दुर्मेशा भनोवान्युदिकर्माभः। विषयेष्ट्रनभिष्यङ्ग ! सोऽभिष्यङ्ग इति स्पृतः। ३१॥

हे क्षण्यंदर ! कियते हुई दि पुरुष मन, बागी, पुदि व कम के द्वारा विश्वों में आस्त्रत (आबद ) होता है—उत्ते 'अमिष्वक्' स्मरण किया गया है ॥३१॥

ममेदशहसस्येति यद् दुःसम्भिमन्यते। विद्येगोऽभ्यवपातः स संसारे येन पात्यते॥३२॥

'यह मेरा, में उसका'-इस प्रकार के भाव की, को दुःख माना गया है उसे 'सम्भवपात' बानमा चाहिये (14-1)

> इत्यविनां हि विद्वानस पञ्चपना समीहरे। तसो मोहं महामोहं तामिसदयसेव च ॥३३॥

सम्, मोद, महामोद, सामियाद्वम (दो धार्मिस)—से पाँच पर्व की 'स्वित्या' —ऐसा वह विद्वास कहता है ।(१३)।

तत्राक्षस्यं तमो विद्धि मोहं मृत्युं न जन्म न । सह(मोहस्त्वसंमोह ! काम इत्येव गम्यताम् ॥३४॥

है मोहर्शकत ! उनमें बालस्य को तथ लमसिता, जनम पर्व मृत्यु की मोह तथा काम हो महामाह है—ऐसा बानिये ॥३४॥

> यसमाद्व च भूतानि अमुझान्ति महानत्यपि। वसमादेष महाबाही महासोह इति स्मृतः॥३४॥

हे महाबादों ! इस कारण से बड़े-बड़े प्राणी इस काश में मृद् हो जाते है खतः इसे 'महामोड' कहते हैं ॥३%॥

> तामिस्रमिति चाकोच! कोथमेवाधिकुर्वते । विवार्व चान्धवामिस्रमविवाद! प्रचलते ॥३६॥

दे खकोष ! कोष को तो 'तामिख'—ऐसा ( व्यक्तिकारपूर्वक ) कहते हैं. खीर हे विपादपहित ! अवाद को हो 'वान्यतामिख' कहते हैं । क्सा

> श्चनया विद्यया वालः संयुक्तः पञ्चपर्वया। संसारे दुःसम्बिच्छे जन्मस्वभिनिषक्यते॥३॥॥

इस वाँच पोर बालो कविया से संयुक्त होकर कर पासी इस दुःख-बहुल संसार में पुनः पुनः बन्म में डाला जाता है ॥६०॥

> द्रष्टा श्रोता च मन्ता च कार्यका समेव च । श्रद्धमित्येवमागम्य संसारे परिवर्तते ॥३८॥

द्रष्टा, श्रीता, शाता, कार्य एवं कारण— में ही हूँ — ऐसा मानता हुआ वह संसार में भटकता है (१९८६)

> इहैभिहेंतुभिधींमन ! तन्मस्रोतः प्रवर्तते । हेत्वभावात्मलाभाव इति विज्ञातुमहीस ॥३६॥

हे बुद्धिमान् ! इन देतुको ये हो जन्म स्रोत बहता है । हेतु के स्थमान से पाल का स्थमान होता है -- ऐसा जानना चाहिये ॥३८॥

> तत्र सम्यक् मतिर्विद्यात्मोत्तकाम ! चतुष्टयम् । प्रतिबुद्धाप्रबुद्धौ च व्यक्तमव्यक्तमेव च ॥४०॥

हें मोदीन्तु ! बुढिमानों को ये भार गार्ते सम्पन् ( अच्छी तरह से ) बानमा चाहिये—प्रसिद्ध समस्य स्वकृत एवं सम्पन्त ॥१०॥

> यथावरेतदिज्ञाय संग्रहो हि चतुष्टयम् । स्राजनंजवतां हित्या प्राप्तोति पदमस्यम् ॥४१॥

चेत्रम ( धारमा ) इन चारों को अच्छी तरद जानकर खावागमन ( धाना जाना ) छोड़कर खन्नर ( अभिनाशों ) पर पाता है ॥४१॥ इत्यर्थे जाह्यसम् लोके परमज्ञहानादिनः। ज्ञहानये चरम्तीह जाह्यसान्यस्थिनि च ॥४२॥

इसके लिये ही संसार में परम बद्यवादी बावाण ब्रावस्य का आवरण करते हैं एवं बाद्ययों को (ब्राव्य ) बताते हैं ॥४२॥

> इति वाक्यमिदं भूत्वा मुनेस्तस्य सृपातमञ्जः। बाध्युवायं च पप्रच्छ पदमेव च नैप्टिकम् ॥४३॥

राज-पुत्र में, उस मुनि का यह यजन मुनकर, अभाय एवं मैडिक पद के सम्बन्ध में पृक्षा ॥४३॥

> ब्रह्मबर्यमिदं चर्यं यथा बावच यत्र प । घमस्यास्य च पयन्तं भवान्ड्याख्यातुमहंति ॥८४॥

है समझन् । पर असावर्ष जैसे, वर तक एवं जहाँ पर रहा जाता है तमा इस चर्म का अन्त कहाँ हाता है ! इसकी व्याख्या करें ॥४४॥

> इत्यराहो यथाशास्त्र विस्पष्टार्थं समाखतः । तमेवान्येन कल्पेन धर्ममस्मै न्यमापत् ॥४४॥

ऐसा पूड़ा जाने पर खराव ने शालानुसार उसी धर्म को दूसरी रीति से, स्पष्ट खर्मों में संस्थ में, उसके लिये कहा—॥४५॥

> श्वयमादी गृहानमुक्तवा भैवाकं लिङ्गमाश्रितः । समुदाबारोत्रस्तीर्थः शीलभादाय वर्तते ॥४६॥

यह ( बती ) पहिले पर लोकबर भिलुक का केव भारण करके, तम्यक् उदार आचरण-संयुक्त शील ग्रहण करके रहता है ॥४६॥

> संतोषं परमास्थाय येन तेन यतस्ततः। विविक्तः सेवतं वासं निष्टुन्द्वः शास्त्रवित्कृती ॥४७॥

चर्ता तथा से, जिल तिन अकार में जो कुछ भी प्राप्त ही, परम संतीप से रहते हुए, कुरालतापूर्वक, शास्त्र का चिन्तन करते हुए मिहन्द्र एकान्त बांव करता है ॥४०॥ ततो रागाद्भयं स्था वैराग्याचा परं शिवम् । निगृष्ठकिन्द्रियमामं यतते मनसः शमे ॥४८॥

त्व राग से भय एवं वैशाय से वरम करवाशा—रेता वेल इन्द्रिय-समुदाय को वस में करते तृष, मन की शान्ति के लिये यह करता है। ।४८॥

> अभी विविक्तं कामेश्यो ज्यापावादिस्य एव च। विवेकजमवाप्नोति पूर्वेध्यानं वितर्कवत् ॥४९॥

इसके बाद काम एवं कोच जोम खादि में शूर्य, विदेक्तजरप वितर्कवान् पूर्वेथ्यान (प्रथम नमाचि ) प्राप्त करता है ॥४६॥

> तब ध्यानसुखं प्राप्य तत्तदेव वितर्कयन् । अपूर्वसुखलाभेन हिचते वालिशो जनः ॥५०॥

चीर उस ध्यानसुख को पाकर उसी उसी का वितर्व (चिन्तन) करता हुआ मूर्ख मतुष्य (विद्रान नहीं) विलक्षण सुल की आप्ति द्वारा पद्चसुत हो बाता है ॥४०॥

> शमेनैवंविधेनायं कामग्रेपविगर्हिणा । जवानोकमवाप्नोति परिवापण वश्चितः ॥४१॥

इसी प्रकार की शान्ति से, वो काम और प्रेष की बिरोबिनी है, बदा लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार के मिरवामिमान से वह उसा बाता है। १९१॥

> शाला विद्वान्वितकाँस्तु मनःसंत्रोभकारकान् । तद्वियुक्तमधाप्रीति ध्यानं श्रीतिसुखान्वितम् ॥४२॥

किन्तु विद्वान मनुष्य वितवीं का चमऋषर, वितवीं से रहित एवं श्रीतिसुख से युक्त स्थान भ्राप्त करता है ॥५२॥

> हियमाणस्तवा प्रीत्या यो विशेषं न पश्यति । स्थानं भास्तरमाप्रोति देवेष्याभास्त्ररेषु सः ॥१३॥

उस प्रीति द्वारा इरख (बिद्धित ) किये जाने पर जो विशेष (विशिष्ट तस्व ) को नहीं देखता है यह खामास्वर देवों के मध्य मास्वर स्थान पाता है। यस्तु प्रीतिमुखानसगादिवेषयांत मानसम्। हतीयं लमते प्यानं सुखं प्रीतिविवर्जितम् ॥१२॥

को उस पीतिसुक है (भो ) अपने मन को चुन (निकाल ) लेता है। यह प्रीतिशुक्ता (विकासका ) सुन (स्वरूप) नृतीप प्यान पास करता है ॥४४॥

> यस्तु वस्मिन्सुखे मग्नो न विशेषाय यज्ञवान् । शुभक्रत्स्वैः स सामान्यं सुखं प्राप्नोति देवतैः ॥५४॥

को उस मुल में मह होकर विशेष के लिये प्रयत नहीं करता है, वह शुभ-इस्त्र नामक वेदलाओं के छाप नामाना सुख प्राप्त करता है ॥४३॥

> वाहरां सुखमासाच यो न रज्यत्युपेसकः। चतुर्य भ्यानमाप्नोति सुखदुःम्बविवर्जितम्॥४६॥

वैशा मुन पारुर को बातुरका नहीं हो गा है ( अपियु ) उपेदा। करता है, वह बु:ख-सुल में रहित बोधा प्यान प्राप्त करता है ॥५ ६॥

> तत्र केचिद् व्यवस्यन्ति मोत्त इत्यभिमानितः । सुखदुःखपरित्यागाद्व्यापाराच चेतसः ॥५०॥

उसमें मुख-दुःख का परित्याग हो जाता है एवं मन का उवाधार नहीं होता है, बातः कुछ कामिणानी जोग उसे 'मोर्च' कहते हैं ॥५७॥

> श्रस्य ध्यानस्य तु फलं समं देवेश्वेहत्सकीः । कथर्यान्त बृहत्कालं बृहत्मज्ञापरीत्तकः ॥४८॥

ब्रुवाका ( अमा कान ) के परोक्षक कहते हैं—इस स्थान का फल ब्रुहरफल संग्रक देवों के साथ सुदीर्घकाल तक मिलता है ।(५८)।

> समाधेन्युंस्थितस्यसमाद् ह्यू दोषाञ्ज्ञरीरिणाम् । ज्ञानमारोहति प्राज्ञः शरीरविनिष्क्तये ॥४६॥

( क्यों ) रागीरभारियों के दोण देशकर बुद्धिमान् जन उस समाधि से उद्देश समीर निकृति के लिये जान पर धासद होते हैं 119211 ततस्वद्भ्यानमुत्स्क्य विशेषे कृतनिश्चयः। कासेन्य इव स प्राक्षो कृपादपि विरज्यते ॥६०॥

तव यह विद्वान विशेष के लिये निवाप करके उस प्यान को छोड़ कर, काम की तरह रूप से भी विरक्त हो जाता है 115-211

> शरीरे खानि यान्यस्मिस्तान्यादी परिकल्पयन् । धनेष्यपि ततो द्रव्याचाकाशमधिमुच्यते ॥६१॥

इस शरीर में के छिद्र (इंडियों ) हैं. पॉटले उनकी कल्पना (श्रूप की भावना ) करता है। फिर पन (ठीए) इस्कों में भी झाकाश (श्रूप ) की भावना करता है। विदेश

> आकाशगतमात्मानं संशिष्य त्वपरो सुषः। तदेवानन्ततः पश्यन्विशेषमधिगण्डहति ॥देश॥

दूसरा बुध पुरुष धाकाश में स्थित खारमा ( कीवारमा पा सहम् खारमा ) को सीचकर, उसी को धनन्त स्वरूप देखता हुआ विशेष को शास करता है।

> क्यच्यात्मकुशातस्त्वस्यो नियत्यीत्मानमात्मना । किचित्रास्तीति संपश्यन्नाकिचन्य इति स्मृतः ॥६३॥

वृतरा श्राष्ट्रास कुरासनाधक बात्मा द्वारा श्रारण को सुवाकर 'कुछ नहीं है'—ऐसा देलता हुवा 'ग्राकिशन्त'—ऐसा स्मरण किया गया है ॥६३॥

> ततो मुखादियोकेष शकुनिः पञ्जरादिव । चेत्रज्ञो निःस्तो देत्।न्मुक्त इत्यमिधीयने ॥६५॥

तब मुख में निकली हुई लींक की तरह, पिनड़ से निकते हुए पची की तरह, देह में निकला चेजब ( बारमा ) 'मुक्त हो गर्गा'—ऐसा करा बाता है ।

> एतत्तत्यरमं ज्ञा निर्किक् ध्रुवमत्तरम् । यन्मोत्त इति तत्त्वकाः कथयन्ति मनीपिगः॥६४॥

यह वह चिह्न रहित घटल काविनाकी पाम महा है जिसे तत्व-जाता मनीवी 'मोन्ह' — देश बहते हैं ॥६'५॥ इत्युपायस्य मोजस्य मया संदर्शितस्व । यदि हातं यदि रुचिययावस्त्रतिप्राताम् ॥६६॥

इस प्रकार उपाय एवं भोज, मैंने धापको बताया, वर्दि समग्रे हो एवं इसमें कवि रखते हो तो धाम (बहवा ) की जिने ॥६६॥

> जैगीपञ्चोऽय जनको वृद्धस्यैव पराशसः। इसं पन्धानमामाद्य मुक्ता ग्रन्ये च मोज्ञिणः॥६७॥

वेशोपम्य, वनक, इद पराशर एवं अन्य मुक्त पुरुष, इस मार्ग हा सहारा लेकर मुक्त हुए (१६७))

इति तस्य स तहास्यं गृहीत्वा तु विचार्यं च । पूर्वहेतुबन्धप्राप्तः प्रत्युत्तरमुवाच ह ॥६८॥

बह ( कुमार ) उसके ऐसे बचन सुनका एवं विचारकर, पूर्व जन्म के हेत बल ( तीन कुराल मुलों को शक्ति ) में मुक्त हो प्रति उत्तर दिया ॥६८॥

> अतं ज्ञानमितं सूचमं परतः परतः शिवम् । चेत्रज्ञम्यापरित्यागादवैम्येतदनैष्टिकम् ॥६६॥

उत्तरोत्तर कल्यानामय यह स्वम शान ( मैने ) सुना । चेत्रज्ञ का परित्याग न होने से इसे अनैष्टिक ( नैष्टिक पद नहीं ) सम्प्रता हूं । ६८॥

विकारप्रकृतिभ्यो हि चीत्रज्ञ' मुक्तमप्यहम् । मन्ये असवधर्माेखं बीजधमाणमेव च ॥००॥

विकार एवं प्रकृति से मुक्त होने पर मी चेनल में प्रश्व धर्म ( उत्पत्ति धरने था त्वमाव ) एवं श्रीच धर्म ( उत्पादन शक्ति ) रहा खाता है—ऐसा में समस्ता हूँ ॥७०॥

विशुद्धो यद्यपि ह्यात्मा निर्मुक्त इति कल्पते । भूयः भत्ययसद्भावादमुक्तः स भविष्यति ॥७१॥

यचिष विशुद्ध आतमा निर्मक है—ऐसा समक्त लिया गया, फिर भी प्रत्ययों ('अस्ति' ऐसा विश्वास) के विद्यमान रहने से अमुक्त हो जायगा ॥७१॥

> ऋतुसून्यम्बुविरहायथा बीजं न रोहति । रोहति प्रत्यवस्तीकौसाहत्सोऽपि मतो सम ॥७२॥

बैसे खुनु, भूमि व बल के धभाव में बीध श्रंकुरितनहीं होता है किंतु इन इन कारणों के दोने ने, धंकुरित होता है—बेशा ही उसको भी में मानता हूँ ॥७२॥

> यत्कमीज्ञानतृष्णानी त्यागान्मोच्हश्च कल्प्यते । श्रत्यन्तस्यत्यित्यागः सत्यास्मति न विद्यते ॥७३॥

को कम, खशान, तृष्णा के त्याग से मील होने की वस्पना को जाती है, सी खारमा के रहते दूर उनका तर्यथा त्याग (खमाव ) नहीं ही सकता है।

> हित्वा हित्वा त्रयमिदं विशेषस्तृपक्रभ्यते । भारममस्तु स्थितिर्वत्र तत्र सूचममिदं त्रयम् ॥५४॥

इन सीनी को त्यागते-स्थागते शेष भी धार्मि होती है, किन्दु वहाँ खाल्या का धारितव रहता है, वहाँ तीनो सदम रूप में रहते ही है ॥७४॥

> स्इमत्वाद्वेव दोषाणाभव्यापाराच चेतसः । दीर्घत्वादायुपर्वेव भोजस्तु परिकल्प्यते ॥७४॥

दीवों के सूर्म हो जाने से एवं चिक्त से व्यापार नहीं होने से तथा आयु दीर्थ हो जाने ने मोस्त की ( केवल ) करूपना कर ली जाती है 110%11

> अहंकारपरित्यागी यरचैष परिकारयते । सत्यात्मनि परित्यागी नाहंकारस्य विद्यते ॥७६॥

क्रीर जो श्रद्धार के परितास की करूपना की जातों है, वह, आत्मा के विद्यमान बहते, श्रद्धार का परित्यास नहीं हो सकता है ॥७६॥

> संख्यादिभरमुक्तञ्च निर्गुणो न भवत्यम् । वस्माद्मति नैर्गुरये नास्य मोज्ञोऽभिष्ठीयते ॥७०॥

श्रीर संस्था खादि से मुक्त नहीं दोने पर वह निर्माण नहीं हो। सकता है । खातः निर्माण हुए दिना 'उसका मोख हो। गर्मा'—पैसा नहीं कहा वा सकता।

गुणिनो हि गुणानो च व्यविरेको न विद्यते । रूपोक्ताभ्यो विरहितो न अग्निरुपलभ्यते ॥७८॥ मुखी एवं मुख खलग कालग नहीं रह रकते हैं। (उस प्रकार) रूप एवं उप्पाना से संदर्भ क्रिका नहीं पार्ट जासी है ॥७=॥

प्रान्देहाल अवेदेही प्राम्युरोध्यस्तथा गुणी। तस्मादारी विभुक्तः सञ् शरोरी वश्यते पुनः । ७६॥

देशी देह से पूर्व नहीं, इसी तम्ह सुधी सुशों में पूर्व नहीं। श्रतः पहिले मुक्त होते पर भी शरीर पुना वैच बाता है ॥>६॥

होत्रज्ञो विश्वशिरक्ष ज्ञोत्वा स्यादक एव वा । यदि ज्ञो ज्ञेवमस्यास्ति ज्ञेये सति न मुच्यते ॥६०॥

एवं शरीसहित आरमा जानमें बाला खपवा न जानमें वाला—दोनों में से एक हो सकता है। बाद 'ज' है तो उसके लिये जानना रोग है। जब जानना सभी रोग है तो मुक्त नहीं है। (Coll

अथात इति सिद्धो वः इत्पितेन किमासमना । विनापि घात्मनाज्ञानं प्रसिद्धं काप्रकृत्ववन् ॥८१॥

यदि आपके निदान्त से अस है तो आस्मा की कल्पना से क्या ? ( आज )। क्योंकि आस्मा के विना भी जह वस्तु कार्य एवं दोवाल सहस्य सिद्ध है।। इसी

परतः परतास्यामो यस्मानु गुणवान स्मृतः । तस्माल्सवेपरित्यामान्मन्ये कुलनां कृतायताम् ॥द्रशः।

क्योंकि एक के बाद एक ( गुणों ) का त्याम करता है अवः 'गुणावान' स्मरमा क्या गया है अवयव सबके त्याम से पूर्व हतार्थता होती है—ऐसा में सामता है ॥=२॥

इति धर्ममग्रहस्य विदित्वा न नुतीय सः । धकुत्स्नमिति विज्ञाय ततः प्रतिज्ञगाम ह ॥८३॥

इस प्रकार वद ( कुमार ) कराह का भग जानकर सतुष्ट नहीं हुआ 'यह भर्म भ्रमूख है'—ऐसा जानकर वहां से जाना गया ॥=३॥

विशेषमथ शुभ्युरुद्रकस्याशमं यवी । श्रात्मग्राहाच सम्यापि अगृहे न स दशेनम् ॥८४॥ इसके बाद ( कुछ ) विशेष जानने भी इच्छा में उद्दर्भ के खाशम में गया किन्तु खारमा भी स्वीधार करने के कारण उत्तरा भी अर्थानेक विचार उसने महस्य नहीं किया ॥८८॥

> संबासीबरवयोदीयं ज्ञात्वा हि ग्रुनिस्ट्रकः । व्याकिवन्यात्वरं सेमेडसजासंबात्सकां मतिम् ॥८४॥

उद्गत मुन्ति ने नेतम और जह (हतबाद ) में दीप देशकर अकियन से परे, संशा, असंशा-नहित ( तस्व ) का ग्रान भाग किया था ॥मध्या

> यस्माचालस्वने सूक्ते संक्षासंके ततः परम् । नासंक्षी नैव संज्ञाति तस्मातत्र गतस्पृहः ॥=६॥

क्योंक सूच्म (कारणमूतः) संज्ञान असंज्ञा (क्वितन न करः) भी कर्म के आधिप्राम है। उनसे परेन तो सज्ञानान और न आसंशानान तत्त्व है कितः बह मुन्न उस तत्त्व का अभिक्षाणां था।। स्था।

> यतश्च पुरिस्तत्रैव स्थितान्यत्राप्तवारिणी । सुद्धापट्वी सतस्तत्र नासंक्रित्वं न संक्रिता ॥८०॥

क्योंकि बुद्धि सम्मा एवं स्थिर होतर वहीं एक वाती है अन्यय नहीं जाती है अतः न वहाँ क्रमंत्रा है और न मंत्रा है ।(८०)।

> यस्माच सर्वापे भाष्य पुसरावर्तते जगत्। योधिसस्यः परं भ्रेष्मुस्तमादुद्वभास्यजन् ॥८८॥

क्योंकि उसे भी प्राप्त कर जीव पुना संशार में लीट जाता है कदा बीधि-सन्त ने परम पर राने की इच्छा से उद्देख को भी स्थाग दिया ग==11

> ततो हित्यासमं तस्य सेयोऽथीं कृतनिश्चयः। भेजे गयस्य राज्येनेगरीसंज्ञमाश्रयम् ॥८६॥

त्व कल्याया को रच्छा से निधाय करके, उथका आश्रम क्षेत्रकर राज्य अपूर्णि 'गम' के पान नवरी नामक आश्रम गया ॥=६॥

> श्चय नेरधनातीरे शुची शुचिपराक्रमः। चकार बासमेकान्तविद्वाराभिरतिर्मुनिः॥६०॥

इतके बाद, पवित्र पराक्रम कांते एकान्त-विहार में ब्रानस्ट वाने कांते उस मुनि ने नैस्डना नदी के पवित्र तट पर निवास किया ॥१०॥

व्यागवान तत्र तत्य्वं पद्धं न्द्रियवशोद्धवान । तपःभद्रतान् त्रविनो भित्तन पद्धः निरैत्तत ॥११॥

उसके पहिले ही वहाँ आये हुए, पश्च शन्तियों की वहा में कर लेने के कारण गीरवान्तित एवं तपस्या में लगे हुए वडानिश पाँच मिन्नुओं को (उसने ) देखा ॥११॥

> ते चोपतम्ब्रह्यूष भित्तवस्तं सुगुत्तवः। पुण्यार्वित्वधनारोग्यसिन्द्रियाया इयेश्वरम् ॥९२॥

मीच चारने वाले वे मिसुक, उमें वहाँ देखकर, उमके वास नये वैसे इस्ट्रियों के किएव उस प्रेश्यंबान के पास उपस्थित होते हैं जिसने अपने पुष्य से वन पर्व बारोम्य एकवित किया है ॥2२॥

> सम्पूज्यमानस्तैः प्रतिविनयादनुवर्तिभाः। वहरास्याविभाः शिष्यैलोलिर्मन इवेन्द्रियैः ॥७३॥

वरावतीं, विनीतः अनुवायो एवं आजाकारी उन शिष्यों से वह ऐसे वैवित हुआ जैसे चळल इन्द्रियों से मन सेवित होता है ॥६६॥

मृत्युजनमान्तकरणे स्थादुपायोऽयमित्यय । दुष्कराणि समारेभे तपांस्थनरानेन सः ॥६४॥

मृत्यु एवं जनम का अन्त करने में उपाय ( साधन ) बनेशा, इस उद्देश से उसने विना खाहार ( निराहार ) रहकर हुच्कर हव आरम्म किया ॥ क्या

> उपवासविधीन कान कुर्वन्नस्तुराचरान् । वर्णाणि षट् रामान्युरकरोस्कार्स्यमात्मनः ॥६४॥

शानित पाने की इच्छा से उसते ( बान्य ) नहीं के लिये हुक्तर अनेक प्रकार के उपवास वत क्षा गर्म तक बनते हुए अपने को करा किया ॥१५॥

व्यन्नकालेपु नैकैकैः स कोशातिलतस्बुतैः । व्यपारपारसंसारपारं श्रेष्मुरपारयत् ॥१६॥ उसने सपार-पार संसार का पार याने की इच्छा में मीचन वसाय पर बेर, तिला, तमहूल का एक एक करके पारण किया ॥६६॥

> देहादप्ययस्तेन तपसा तस्य थः इतः। स प्रवोपचयो भूयस्तेजसास्य इतोऽभवत्॥१७॥

तपस्या ने उसकी देह को जितना क्रथ किया, उसके तन ने उतनी ही इंद्रि की (iEs)।

> क्रशोऽत्यक्रशकोतिश्रीहोदं वक्रेऽन्यचसुपाम् । कुमुदानामिव शरच्छुकलप हादिबन्द्रमाः ॥१८॥

दुर्वल होने पर भी उसको कीति पर्व शोना चीना नहीं हुई थी। उसने दूसरे को खाँको को देश हो प्रसन्न किया जैसे सरद ऋत के शुक्त पद्म की पृत्तिमा का चन्द्रमा, कुनुदो को प्रसन्न करता है।।६=।।

त्वमस्यशेषो निःशेषैभैदःपिशितशोशितैः । सीशोऽप्यत्तोणगाम्भीयैः समुद्र इव स स्यभान् ॥६६॥

मेदा, मांच, खुन से संहत, स्वचा एवं हड्डी माश्र शेप ( शरीर हे ) वह चमुद्र नहरा नुशोभित हुआ।।६६।।

श्रथ कष्टतपःस्पष्टन्यर्थक्निष्टतनुर्भेतः। भवभीरुस्मि चक्रे वृद्धि युद्धत्वकाङ्क्या॥१००॥

संसार से इरने वाले उस पुनि ने कांठन तपस्या से 'सत्य ही शरीर को व्यर्थ कह होता है' — ऐसा सोचकर कुद्रत्य माति का इच्छा से इस प्रकार विचार किया ॥१००॥

> नायं धर्मी विशयाय न बोधाय न मुक्तने। जम्बुमूले मया प्राप्ता यस्तदा स विधिध्नुवः॥१०१॥

या भर्म न वैसम्य दे सकता है, न बीच और न मुक्ति । उस समय बन्दु बुद्ध के नीचे जो साधन मैंने भाम किया था वहीं जून हे ॥१०१॥

न चास्ते दुवेलेनाप्तुं शक्यमिस्यागतादरः। शरीरयलवृद्धपर्यमिदे भूयोऽन्वचिन्तयत्॥ ०२॥ दुर्वन उसे नहीं पा मध्या है—ऐसा ( सरीर के प्रति ) खादर होने पर, असीर नल-बृद्धि के लिये उसने प्रता ऐसा जिल्लान किया ॥१०२॥

> द्धत्पिपासात्रमकतान्तः १ माद्त्यस्थमानसः । प्राप्तुवान्मनसायादवं फलं कथमनिर्वृतः ॥१०३॥

सुमा, पिपामा, पकान में सोना पर्व परिश्रम से जिल्हा पन अस्त-व्यस्त है—ऐसा अशास्त मनुष्य, भन में भात होने बाला रल हैसे पास हर सकता है ? (12.04)।

> निर्दृतिः प्राप्यते सम्यक् सत्ततेन्द्रयतर्पणान् । संतर्पिनेन्द्रियत्पा मनःस्वास्त्र्यमवात्वते ॥१०४॥

इन्द्रियों को सदा तुम राजने पर अवझी शास्ति मिलतो है एवं इन्द्रियों के सम्पद् तुम रवने से ही मानसिक हियरता मिल सकती है ॥ अक्षा

> स्वस्थ असन्तमनसः समाधिरुपपयते । समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोगः प्रवर्तते ॥१०४॥

हिचर एवं असरत मन बाले को समाधि सिद्ध होती है। समाधि से युक्त चित्त बाले की ब्यान योग जात होता है।। १०५।।

ध्यानमवर्तनाद्धमाः प्राप्यन्ते ग्रंखाप्यते । दुर्लमं शान्तमजरं परं तद्वमृतं पदम् ॥१०६॥

स्थान प्रवृत्त (तिद्धः) होने पर वे वस आत करते हैं जिनते दुर्वस, शान्य, व्यवर, परम वह अन्त पद पास होता है। १०६॥

> तस्मादाहारम्बोऽयमुपाय इति निश्चयः। ब्याहारकरणे घीरः इत्वाऽमितमतिमेतिम् ॥१०७॥

वतः यह उपाव झाहारम्लक है—ऐसा निश्चय करके उस महान् हुदिमान में श्रीवन करने का विकार किया ।।१०॥।

> स्नावो नैरखनावीरादुत्तवार शनैः हुशः । भक्त्यावनतशास्त्राज्ञे देशहस्तस्तटहुमैः ॥१०८॥

सरीर हुर्वश हो गया था, स्नान करके नैरजना नवी के तीर से घीरे धीरे-

अपर चड़ा। उस समय तर के इसों ने शांस ने शांसाओं के अपनाग को सुकाकर राम का (सहारा ) दिया ॥१०८॥

श्रथ गोपाधिपसुता देवतैश्मिचोदिता। उद्भुतहद्यानन्दा तत्र नन्दश्लागमत्॥१०६॥

तव देवताच्यों से प्रेरित होकर गोपराव की कन्या 'नन्दवला' हृदय में खानन्द भर कर वहाँ गई । १०६॥

सितशंखोजन्वलभुजा नीलकम्बलवासिनी। सफेनमाला नीलान्युर्यमुनेव सरिद्वरा ॥११४॥

रुफेद ग्रांख (की मालाओं) से उज्बल भुना नाली (वड़) नेल कम्बल के बस्त पड़िने भी, जैसे फेनमाला से युक्त नील नल वाली अंध नदी यसना हो।।११०।।

मा अद्धावितश्रीतिर्विकसल्लोचनोत्पना । शिरसा प्रसिपत्यैनं आह्यामास पायसम् ॥१११॥

यह शहा में नम्न एवं प्रसन्त थी, खिले हुए कमल के समान उसके नेत्र में । (उसने ) शिर से प्रशास करके उनको पायस खिलामा ॥१११॥

> कृत्वा तदुपभोगेन प्राप्तवन्मफलो स ताम् । बोधिपाप्ती समर्थोऽभृत्सेतपितपितपितिस्यः ॥११२॥

उस ( पायस ) का उपभोग करके उसने उस कर्या का जन्म सफल किया, एवं छुद्दो इन्द्रियों की अच्छी तरह तृप्त कर ( वह ) बोध पास करने में समर्थ बुखा ।।११२॥

पर्याप्ताच्यानमृतिश्च सार्घ स्वयशसा सुनिः। कान्तिधेर्ये बभारकः शशाक्कार्णवयोद्धेयोः॥११३॥

उस मुनि ने अपनी कीर्ति के साथ पर्योप्त आगीरिक हुदि पाई एवं उस अकेने ने चन्द्रमा एवं सागर (दानी) को कारित एवं घेवं बारण किया । ११३।

त्रावृत इति विद्याय तं जहुः पश्च मिस्तवः। मनोपिणमिवात्मानं निर्मुकं पश्च धातवः॥११४॥ पर्वा भिद्धकों ने उसे (भर्म में ) निवृत्त समक्तर होड़ दिया जिल प्रकार मुक्त हुए विद्यान क्रास्मा को पॉको बातुएँ होड़ देती है ॥११४॥

> व्यवसायद्वितीयोऽय शाहलास्तार्ग्यम्तलम् । सोऽस्यस्यम्लं प्रययी बोधाय कृतनिः चयः ॥११४॥

त्व बोध पानेके लिये निश्चय करके वह नुकासे प्राच्छादित सूमि वाले भारतस्य के मूलमें भापने ( एक मात्र साथी ) निश्चय के साथ शया ।(११९॥)

ततस्तदानीं राजराजिकमः पदस्यनेनानुष्मेन बीधितः।
महामुनेरागतबोधिनिखयो जनाद कालो मुजगोत्तमः स्तुतिम् ॥११६॥
तथ उस समय राजराव के समान पराकमी 'काल' नामक उत्तम मर्च ने,
'( यह मुनि ) बीधि-पाति के लिये खाया है'—ऐसा निश्चव करण अपनी
उत्तम पद खान ने उसे सरावर महानुनि की स्तुति की ॥११६॥

यथा मुने त्वबरणावपीडिता मुहुम् हुनिष्टनतीव मेदिना। यथा च ते राजति सूर्यवत्त्रभा भ्रुवत्वमिष्टं फलमद्य भोदयसे ॥११८॥

हे मुने ! स्वीकि आपके चरणीते आकान्त हेक्द पृथ्वी आरम्भार बजती है और आपकी प्रभा सूर्व सहश चमकती है। अंतः आब अवश्व ही आप बाञ्चित फल मोगेंगे ॥११७॥

बया भ्रमन्त्यो दिवि चापपङ्कतयः प्रदक्षिणं त्यां कमलात्त कुर्वते । बया च सीम्या दिवि बान्ति चायवस्त्वमध बुद्धो नियतं भविष्यसि ॥११८॥

हे कमलनयन ! क्योंकि (जीलकण्ड ) प्रोह्मयों की पंक्तियां खाकाश में सुमती हुई आपकी परिक्रमा करती है और जाकाश में मन्द प्रथम बह रहा है, खतः खान अवस्प ही खाप 'बुद्ध' हा कर्मेंगे ।।११८॥

ततो भुजङ्गभवरेण संस्तृतःत्यान्युपादाय शुन्तःनि जावकात्। कृतगतिको निषसाद बोधये महातरोम् अमुपाश्रितः शुन्तेः॥११६॥

तक लुक्कुओं ह के द्वारा स्तुत किये जाने पर, वह काटने वाली से पवित्र तुम लेकर बोध-आणि के लिये प्रतिशा करके पवित्र महापृच्च के मून का सहारा लेकर बैठा ॥११६॥ ततः स पर्यंक्रमकम्प्यमुत्तर्भ वयन्य सुप्तोरगभोगपिषिडतम् । भिनद्मि ताबद्भुवि नैतदासनं न यामि यावत्कृतकृत्वतामिति ॥१२०॥

त्व उसने, ''वब तक कृताय नहीं हो जाजगा तब तक पृथ्वी पर इस आसन को नहीं तोहंगा'—ऐसा निरंचय करके, उत्तम अचल एवं तोये हुए के फगा के समान विश्वाबार पर्यंद्र आसन बांचा ॥१२०॥ ततो ययुर्भेद्रमतुलां दिवीकसो ववाशिर न सृगगणा न पश्चिणः। न सरवतुर्वनसरवोऽनिलाहताः कृतासने भगवति निश्चितात्मनि ॥१२१॥

> इति पूर्वेबुद्धपरितमहाकाव्ये खराष्ट-दर्शनी नाम हादशः सर्गः

कर निश्चय पूर्वक भगवान् ने भारत वांचा, तथ देवता आत्मत प्रयुद्धित हुए । न नृग भवा बोते और न पद्धी, तथा बादु चलने पर भी वन के इसी से सम्ब नहीं हुआ ॥१२१॥

> मह प्रवेषुद्धकारत महाकारपाने असाव दशम नामक द्वादश सर्ग समाम हुआ

## अथ त्रयोदशः सर्गः

## भारविजयः मार को पराजय

तस्मित्विमीज्ञाय कृतप्रतिही ग्रावर्षित्रंशप्रमवे मह्पौँ। वत्रोपविष्टे प्रजह्मं क्षोकस्तत्रास सद्धर्मरिपुस्तु मारः ॥१॥

शक्तम्पि वंश में उत्पन्न होनेवाले उन महाऋषि के, मोच के लिए वहाँ प्रतिशा पूर्वक वेट काने पर संवार की प्रवन्न हुआ, किन्तु ,कदमें का शबु 'मार' भवभीत हुआ ॥१॥

यं कामदेवं धवदन्ति लोके चित्राबुधं पुष्पशरं तथैव। कामप्रचाराधिपति तमेव मोचद्विषं मारमुदाहरत्ति॥२॥

संसार में जिसको 'कामदेव' कहते हैं तथा 'चित्र सन्दा' एवं 'पुष्य आया' कहते हैं, को मीच का शबु है तथा विषय बचारको का कविपति है उसे 'मार' भी कहते हैं ॥२॥

तस्यात्मचा विश्रमहर्पवर्षास्तिकोऽरतिप्रीिततृपश्च कन्याः। पप्रक्छुरेनं मनसो विकारं स तांश्च तारचैव वचोऽम्युवाच ॥३॥

उसके तीन पुत्र है—विश्वमः हर्ष एवं द्र्यं। तीन कन्याएँ है—ब्रस्ति, श्रीति, एवं नृषा। उन्होंने इससे मनोविकार (को कारण) पूछा। उसने उन पुत्रो एवं कन्याओं का यह वचन कहा ॥३॥

असौ मुनिर्निश्चयवर्म विश्वससत्त्वायुधं बुद्धिशरं विकृष्य । जिनीपुरास्ते विषयान्मदीयान्तस्माद्यं मे मनस्ते विषादः ॥४॥

इत गुनि ने निश्चय कर कवच एवं तत्त्व कप धनुष शारण कर, गुढि कप बागा तानकर इमारे विषयो (राज्यों) को बीतने हो इच्छा को है। खतः गुक्ते यह मानविक दुःख है।[थ]। थदि हासौ मामभिभूय वाति लोकाय चारुयात्यपवर्गमार्गम् । शून्यस्ततोऽयं विषयो ममाध वृत्ताच्च्युतस्येव विदेहभर्तुः ॥१॥

यदि यह मुक्ते जीत लेता है एवं संसार के लिये भीच सार्ग बताता है ती मेरा विषय ( राज्य ) आज उसी प्रकार शून्य हो वावेगा, जिन प्रकार सदा-चार से च्युत होने पर ( निमि ) विदेह का हो गया था ॥५॥

तदाबदेवैप न लब्बचचुमेंद्गोचरे तिष्ठति यावदेव। यास्यामि वावद्वतमस्य मेर्चु सेतुं नदीवेग इवातिवृद्धः॥५॥

क्षतः जब तक यह जान हाँछ प्राप्त नहीं करता तथा वय तक हमारे चेत्र में स्थित है, तब तक इसका यत भंग करनेके लिए, बाँच टोडनेके लिए नदी के क्षत्यन्त वहें हुए तेग की तरह बाउँगा ॥६॥

ततो धनुः पुष्पमयं गृहीत्वा शरान् अगन्मोहकरांश्च पञ्च। सोऽश्वत्थमूलं ससुतोऽभ्यगच्छद्स्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम् ॥७॥ तद प्रचाश्चो के मन को ग्रस्वस्थ करनेकाला वह 'मार' पुणी का चनुप एवं संसार को मोहित करनेवाले पाँचो बास्तो को लेकर अपने पुणी सहित ग्रस्वस्य के मूल में गया ॥७॥

ष्ट्रय प्रशान्तं मुनिमासनस्यं पारं तितीषु भवसागरस्य । विचल्य सन्यं करमायुपाषे कीहन् शरेणेदमुबाच मारः ॥८॥

सब बनुष के ब्रम भाग पर वार्थों हाय श्रद्धांकर बालों के खेलते हुए, भार ने, श्रासन पर स्थित प्रशान्त एवं भवसागर के पार जाने की इच्छा वाले मुनि से ऐसा कहा—। (51)

एतिष्ठ मोः चत्रिय मृत्युमीत चर स्वधमे त्यज गोचधर्मम् । बागौरच यज्ञेश्च विनीय लोकं लोकात्पदं प्राप्तुहि वासवस्य ॥१॥

मृत्यु से दरनेवाले, हे स्विय ! उठो । अपने धर्म का आसरण करो । भीक्ष त्यांगो । बायों एवं यजों से संकार को जीतकर (इस ) लोक से इन्द्र का पद भास करो ॥६॥ पन्या हि निर्वातुमयं यशस्यो यो बाहितः पूर्वतमैर्नरेन्द्रैः। जातस्य राजपिकुले विशाले भैदाकमश्लाध्यमिर्दं प्रपत्तम् ॥१०।

(यहाँ से ) निकलने का यही पशंसनीय मार्ग है। पूर्वातिपूर्व नरेन्द्रों ने इसी मार्ग का सेवन किया है। विशास शब-ऋषि कुल में उत्तरन होने वाले के लिए इस मिला होते का यहारा सेना श्लाम नहीं है ॥१०॥

अधारा नोत्तिष्ठिस निश्चितात्मन् भव स्थियो मा विमुचः प्रतिकाम् । अयोदातो क्षेप शरः स एव यः शूर्पके मोनरिपी विमुक्तः ॥११॥

वे निश्चितासन् । यदि आज नहीं उठते हो तो स्थिर हो जाओ, प्रतिशा मत होतो । मैंने यह अही बागा उठाया है जो मीन के शशु शुर्णक पर होदा था ॥११॥

स्पृष्टः स चानेन कथंचिर्देदः सोमस्य नागव्यमश्रद्धिचतः। स चामवञ्जनततुरस्वतन्त्रः शीरो युगे कि वत दुवैलोऽन्यः॥१२॥

चन्द्रमा का नाती 'ग्रेंड' इस वाग के स्वर्ध मात्र से विचालत हो गया या। श्रीर वह शन्तनु भी परवश हो गया था, पित इस चीया जुन में दूसरे हुर्वत की तो बत दी क्या ? ॥१२॥

तित्व मुच्छि समस्य संज्ञां वाणा धर्यं तिष्ठति सेनिहानः। भिवाविषयेषु रतिभिवेषु यः चक्रवाकेष्टिव नोत्सृतामि ॥१३॥

व्यतः गीम उठो, चेत बाको। यह बागा चाट आनेवाला है। को चकवाणी के समान गतिष्रिय है तथा अपनी विवाकों के अनुकृत है, उनमें इसे नहीं कोडता है।।१३॥

इत्येत्रमुक्तोऽपि यदा निरास्था नैवासनं शाक्यमुनिर्विभेद्। शर्र वनोऽस्मै विससर्वे मारः कन्यार्च कृत्वा पुरतः सुतार्च ॥१४॥

इस प्रकार करें आसे पर भी, जब शाक्य भूमि ने उपेद्धा की एवं जासन नहीं दोका, तब कल्याओं एवं पुत्री की जामें करके भार ने उसके ऊपर वास्त्र होड़ दिया !!! १४॥

तिसम्भु वागोऽपि स विप्रभुक्ते बकार नाम्यां न धृतेश्चवाता । हृद्र्य तथैनं विषसाद भारत्विनतापरीतश्च शनैजंगाद् ॥१४॥

e III

किन्तु उस आग के छोते साने वर भी उस (मृति ) ने, न धापेद्धा की भीर न पैने छोड़ा। उसको पैसा ही देखकर, मार दुःखी हुआ एवं चिन्ता ने ब्याकुल होता दुआ थोरे से बोला—॥१५॥

शैंकेन्द्रपुत्री प्रति येन विद्धो देवोऽपि शन्सुश्चक्तितो वसूव। न चिन्तयत्येष तमेव वाणं कि स्यादविचो न शरः स एषः ॥१६॥

विससे बिड होकर शम्पु देव भी पार्वती के पति चलायमान हुए थे, यह उस बागा भी चिन्ता नहीं कर रहा है। क्या यह किना चिल का है अयवा यह 'बह' बागा नहीं है ? ! १६॥

तस्मादयं नाहंति पुष्पयाणं न दर्पणं नापि रतेनियोगम् । आर्हत्ययं भूतगरीरसीम्यैः संत्रासनावर्जनवादनानि ॥१७॥

श्रतः पद पुष्प बास, हर्पस ग्रम्था रात प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह तो मर्थकर मृत्यामों से हरवाने, विचकाने एवं भिटवाने के मोग्य है।।१७॥

सस्मार भारश्च ततः स्वसैन्वं विष्नं शमे शाक्यमुनेश्चिकीर्पन् । नानाक्ष्यारचानुचराः परीयुः शैलटुमप्रासगदासिहस्ताः॥१८॥

तन शास्त्र मृति की शास्त्रि में विध्व करने की इच्छा से भार में अपनी सेना का रमस्या किया। तन प्रवाद, इस, बरछी, गदा, तलवार दाय में लिए अनेक शाकार वाले अनुचरों ने उसकी चारों ओर से पेर लिया।।१४॥

बराहमीनारवस्त्ररोष्ट्रवक्त्रा व्यावर्शसिंहहिरदाननाश्च । एके दाणा नैकसुस्त्रास्त्रिशीयो लम्बोदराश्चेव एपोदराश्च ॥१६॥ स्थर, महली, पोडे, गये, एवं कॅट की तरह मुख्याले तथा वाब, मालू, सिंह, हाथी के मुख्याले एक नेत्र खनेक मुख, तीन शिर लम्बे पेट एवं तुवके पेटवाले ॥१६॥

अजानुसक्या घटजानवश्च देशायुषारचेव नसायुषारच । करंकवक्त्रा बहुमूर्तयस्य भग्नापेवक्तारच महामुखारच ॥२०॥ बुटना रहित, जांब रहित, पहेचे समान जांबवाले, तीद्य दाँत, तीद्य नखबाते, फंडाल के समान मुखबाते, विभिन्न प्रकार के कपवाले, खावे मुख कटे विकराल मुखबाते थे ॥२०॥

भस्मारुणा लोहितविन्दुचित्राः खट्बाङ्गहस्ता हरिवृत्रकेशाः । सम्बद्धको बारणसम्बद्धणीश्वमीन्वराश्चैव निरम्बराश्च ॥२१॥

भस्म लपेटे, लाल बिन्दुक्रोंसे चित्र-विचित्र, हाथ में राख पारण किये हुए, बानर नहरा पूछ बाल, लम्बी लम्बी मालाएँ पहिने, हाथियों के समान लम्बे कानवालें, कुछ चमका पहिने तथा कुछ नम्न वे ॥२४॥

भ्ये तार्थवक्त्रा हरितार्थकायास्तामाश्च धृम्ना हरयोऽसिताश्च । व्यालोत्तरासङ्गभूजास्तर्थेव प्रघुष्ट्यग्टाकुलमेसालाश्च ॥२२॥

कुछ का आधा गुल सफेद, आधा शरीर हरा, कुछ तामिया पूछ हरे काले रंग का था। कुछ को भुजाएँ साँधी ने लिपटी थी, कुछ वजती हुई मेरियोजाली करफनी पहले थे।।२२॥

वांबनमाणाश्च गृहीतशूला दंष्ट्राकरालाश्च शिशुप्रमाणाः। उरश्चवन्त्रास्य विहंगमाचा मार्कारवस्त्रास्य मनुष्यकायाः॥२३॥

कुत वाल कुल के लगान लम्बे, विश्वल पारी, क्या के सहश छोटे, इतों ने मर्थकर, मेडों के न्हरा मुख्याते, विहती जैसी खॉलें, विलाध जैसा मुख, एवं (कुछ) भनुष्य श्रीरवाले में ॥२३॥

प्रकार्णकेशाः शिक्षिनोऽर्धमुख्दा रक्ताम्बरा स्याकुलवेष्टनाञ्च । प्रदृष्टवकता भुकुटोमुखारच तेजोहराश्चैव मनोहराश्च ॥२४॥

कुछ विस्तरे बाल के शिलायांने, धर्ममुविहत, जान वस पहिने, सम्यय पगड़ी बॉप, देसमुख, भींद में दके मुखबाते, तेब दर सेनेबाने तथा मन दर कैनेबाने वे (1981)

केचिद्जनन्तो ध्रामाववनगुरन्योत्यमापुष्तुविरे तथान्ये। चिकांदुराकाशमवाध्य केचित् केचित्र चेठलारमलकेषु॥२४॥

कुछ चलते हुए एक इरते में, कुछ एक दूसरे पर उचरते में, कुछ आकारा में चाकर लीला कर रहे में, कुछ इची के ऊपर ही ऊपर शिलरी पर चलते में ॥२६॥ ननर्वं कश्चिद् अमयंखिश्लं कश्चिहिपुस्तृतं गदां विकर्पन् । हर्पेण करिचद्वृपयन्तनदं करिचस्यजन्ताल तन्त्रहेभ्यः ॥२६॥

कोई निराल मुमाता हुआ नाचता या, कोई गदा तानता हुआ भुतकता था, कोई हुएँ से शॉड सहया गरवता था, तथा कोई केरों से अवस्तित था।।२६।।

एवंविचा भूतरागाः समन्तात्तद्वोचिम्लं परिवार्यं तस्थुः। विद्युद्धवस्यैव विद्यांसवश्च भर्तुनियोगं परिपातचन्तः॥२७॥

इस प्रकार के भूतमण उस बोबिव्ह के मूल को चारों छोर के भैर कर सबह हो गये। वे प्रकारना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे किन्दु स्वामी की छोजा की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥१०॥

तं ग्रेन्य मारस्य च पूर्वरात्रे शाक्यर्पमस्येव च युद्धकालम् । न बीश्रकाशे पृथिबी चक्रम्ये प्रजल्बलुरचैव दिशः सशस्त्राः ॥२८॥

शांत्र के आरम्म ने शांक्य भूपम एवं मार का वह युद्धकाल देखकर, आकाश मांलन पढ़ गया, पृथ्वी कॉप टठी, दिशाएँ शब्द करती हुई जलने लगों ॥२४॥

विध्वावया वायुक्दीर्शावेगसारा न रेजुनं वभी शशाङ्कः। तमञ्ज भूयो विततान राज्ञः सर्वे च संचुचुभिरे समुद्राः॥२९॥

हवा चारी कोर बोरों से चली, न तो तरागण ही शोभित हुए कौर न चन्द्रमा ही, राजि ने कोर अधिक अञ्चलार देशाना एवं समस्त समुद्र चुन्य हो उठे ॥२४॥

> महीभृतो धर्मपराश्च नागा महामुनेविन्नममृत्यमागाः। मारं प्रति कोधविष्टुत्तनेत्रा निःशश्वसुरचेव जज्ञस्भिरे च ॥३०॥

पृथ्वी धारण करनेवाले धर्मपरायण नागी (शेषी) ने महामूनि के विज न सहते हुए, मार के प्रति क्रोप से आँखें तरेरकर प्रकृतार खोडा एवं जमाहर्षों ली ॥३०॥

> श्रुद्धाचित्रासा विजुधपैयस्तु सद्धर्मसिद्धधर्ममित्रवृत्ताः । मारेऽनुकम्पां मनसा प्रचकुर्विरागमात्रात्तु न रोपमीयुः ॥३१॥

सदमं की सिद्धि में लगे इए शुदाधिवात देव आपयो ने मन ने मार के मति बहुकम्या की, उदासीन होमेंके कारबा उन्होंने कोच नहीं किया ॥११॥

तद्योधिमृतं समदेद्य कीर्गं हिंसात्मना मारवलेन तेन। धर्मात्मभिजीकविमोचकामैबंभ्व हाहाकृतमंतरीचे ॥३२॥

उस हिंसा परायण मार-सेना में उस हो प नृत की विश हुआ देशकर संसार में मोंच जाहनेवाले पर्मात्माओं ने अन्तरित में हाहाआर किया ॥३२॥

> उपप्तावं धर्मविधेस्तु तस्य इट्टा स्थितं मारवलं महर्षिः । स चुच्चभे नापि यथौ विकारं मध्ये गवां सिंह इवोपविष्टः ॥३३॥

मार्थि उन चर्माविधि के विश स्वरूप सार बता को वर्ग स्थित देखकर भी गायों के मध्य में देटे हुए विश् के तमान न तो जुन्य हुन्ना और न विश्वत ही हुन्ना (13%)।

> मारस्ततो भूवचम्मुदीर्गामाञ्चापयामास भयाय तस्य । स्वैः स्वैः प्रभावरथ सास्य सेना वहैर्यथेदाय मर्ति चकार ॥३४॥

तमं भार में उचत सेना को उसे दरवाने की आजा दी। तब उसकी उस मेना ने अपने-अपने प्रथानों से उसका चैन तोड़ने का विचार किया ॥ 201

के विश्वलान्नेक विलिम्बिकास्ती इशामदेष्ट्रा इरिमण्डलाद्याः । विवारितास्याः स्थिरशंकुकणाः संत्रासयन्तः किल नाम तस्यः ॥३४॥ कुछ भूत नपलपाती हुई प्रानेक व लम्बी वीमवाले तीद्या दाँतवाले, सूर्यमण्डल गहरा (वडीबील) खाँखवाले, वल के नमान इद् कानवाले. भूत पाणकर उसको उसते बुए वर्गा खाँ हो गये ॥३४॥

तंभ्यः स्थितंभ्यः स तथाविचेभ्यः रूपेण आवेत च दाहानुभ्यः । न विच्यथे नोडिविजे महर्पिः कीडतसु आलेभ्य इवोद्धतेभ्यः ॥२६॥

(वड़ों ) लड़े होकर उस प्रकार के रूप एवं भाव से उन मर्थकर भूती छे वड़ महर्षि न तो ध्यमित हुआ कौर न उद्वित हुआ। जिस प्रकार सेल में उधेजित बालकों से न स्पर्धा होती है और न उद्देग हो ॥३६॥

> कश्चित्ततो रोपविष्टत्तहष्टिसासी यदासुरामगांचकार । तसाम्भ वाहुः समदस्ततोऽस्य पुरन्दरस्येव पुरासक्कः ॥३७॥

25

तब किसी ने क्षीप से प्रांखें तरेरते हुए उसके अपर गया उठाई किन्तु उसका गया सदित दाय जक्रक गया, जिस शकार पूर्वकाल में इन्द्र का बज संवित दाय जक्रक गया था ।।२७।।

केचित्समुणस्य शिलाश्तरूष्य विषेत्रिरं नैव सुनौ विमोक्तुम् । येतुः सङ्ज्ञाः सशिलास्तर्थेव कमावभम्ना इव विस्थापादाः ॥३८॥

कुछ ( भृतो ) ने शिलाएँ एवं इस उठाये किन्तु मुनि के ऊपर छोड़ने में समये नहीं हुए अभितु इस एवं शिला सहित ( स्वयं ) गिर पढ़े मानी बज से फुटे हुए विजय-शिक्षर हो ।।६८॥

केश्चित्समुत्पत्य नमो विमुक्ताः शिलाश्च वृक्तारच परश्चधाश्च । तस्युर्नभस्येव न चावपेतुः संध्याभ्रपादा इव नैकवर्णाः ॥३६॥

कुल ने तो आकारा में उड़कर शिकाएँ वृत्त एवं कुल्हाड़े फेंके ये किन्तु के नीचे नहीं गिरे (अपितु ) आकारा में ही टींग रहे, मानो सन्ध्यासालीन मेच के चित्र विचित्र दुकड़े ही ॥ १६॥

चिचेप तस्योपरि दीप्तमन्यः कडङ्गरं पर्वतश्क्षसमात्रम् । चन्म्कमात्रं गगनस्थमेव तस्यानुभावाञ्चतथा पफाल ॥४०॥

( एक ) बान्य ने पर्यंत-शिक्षशकार जलता हुआ। लोहे का गोला उसके उपर पंका, को पंकने के साथ ही उस मुनि के प्रभाव से आकारा में ही सेकड़ों स्वाडों में खिल्र-भिन्न हो गया ॥४०॥

कश्चिक्जवलम्मकं इबोदितः सादङ्कारवर्षे महदुत्ससर्वः। चूर्णानि चामीकरकन्दरागां कल्पात्वये मेठरिव प्रदीतः॥४॥।

किसी ने उदयकालीन सूर्य सहरा बहे-बहे जलते हुए सञ्चारी की वर्षा शाकाश ने कर दी मानी कल्पान्त में जलता हुआ सुमेद स्वर्ध शिलाओं के चूर्यों बरता रहा हो ॥४१॥

तद्बोधिम्ले प्रविकीर्यमासम्गारवर्षे तु सविस्कुलिनम् । मैत्रीविहाराद्दविसत्तमस्य यम्व रक्तोत्वलपत्रवर्षः ॥४२॥ उस बोधि इस के मूल में को चिनगारियों के साथ ब्रह्मारों को इसि फैलाई का रही भी बद ऋषि अंध के मैंनी विदार के कारण लाल कमत के भर्ती की कृष्टि बन गई।।४२॥

रार्रारिचत्तव्यसनातपैस्तैरेवंविधैस्तैश्र निपात्यमानैः । नैवासनाच्छाक्यमुनिस्चचात स्वनिश्चयं बन्धुनिवोपगुद्य ॥४३॥

श्रीर एवं चित्त को दुःली एवं संतत करनेवाले उस प्रकार के (कारण) मिराने बाने पर भी, शाक्य मुनि खपने निश्चप को बन्तु के समान प्रकृकर आसन से विचलित नहीं हुए ॥४३॥

ह्ययापरे निर्जिगिलुर्मु सेभ्यः सपीन्विजीर्गोभ्य इव हुमेभ्यः । ते मन्त्रबढा इव तत्समीपे न राश्वमुनीरसस्युन चेनुः ॥४४॥

नव फिर कुछ भूतों ने ( श्रपने ) मुखों में शॉप उनले बेसे पुराने हुची में । ने ( सॉप ) मन्त्र से बंधे हुए की तरह उतके समीप न तो कुछ हारे, न सपर उठें और न नले ही ॥४४॥

भूत्वापरं वारिधरा वृहत्तः सविद्युतः साशानिचगडघोषाः। तस्मिन्दुमे तत्यजुरश्मवर्षे तत्युष्पवर्षे तथिरं वभूव॥४४॥

कुछ मुतों ने बज की मसंकर गर्जना को एवं विकली युक्त विशाल बादल बनकर वृक्षके समान उस पर परगर की वृष्टि की (किन्तु) वह स्विर युक्त बृष्टि बन गई ।।४५॥

चापेऽश्र वाणो निहितोऽपरेण जज्वाल तत्रैव न निष्पपात । जनीत्रस्यात्मनि धृषमानो दुर्मपेणस्येव नरस्य मन्युः ॥४६॥

( एक ) दूसरे ने जान गर नाता रखा, ( यह नाता ) गरी जल गमा तथा निकलकर आने नहीं ज्या—वैने गरीन कोषी का रोप अन्दर ही अन्दर धणकता है ॥ इस।

पद्म्येषबोऽस्थेन तु विषमुक्तास्तस्थुनंभस्येच मुनौ न पेतुः। संसारमोरोर्विषयपञ्जी पद्म्येन्द्रिवाधीव परीक्तस्य॥४०॥

श्चन्य भूतों के द्वारा छोड़े भने भीन बाग झाकशा में हो कर गये (तथा) मुनि पर नहीं गिरे—वेंसे संसार में उदिग्न (मोलार्थी) सावक की पाँची इन्द्रियाँ विषय में अकृत नहीं होती हैं ॥४७॥ जियांसयान्यः प्रससार रुष्टो गर्दा गृहीत्वाभिमुखो महर्षेः । सोऽप्राप्तरुगमो विवशः पपात दोपेष्विचानर्थंकरेषु लोकः ॥४८॥

एक झन्य भृत, मार बालने की इच्छा से कृषित होकर गदा लिए. हुए मुनि के सम्मुख दोवा (किन्तु ) बीच में ही विफल हो व्याद्धल होकर मिर पड़ा जैसे (परवश ) मनुष्य समयकारी किपयों में गिरता है ॥४=॥

स्त्री मेषकाती तु कपालहस्ता कतुं महर्षेः किल चित्तमोहम् । बजाम तत्रानियतं न तस्त्री चलात्मनो बुद्धिरिवागमेषु ॥४१॥

(एक) मेघ वहरा काली स्त्री शाम में क्वाल लिये हुए, महर्षि के चिक्त को मीहित करने के लिए, (आई) किन्तु वहाँ पगली जैसी चक्कर कारने लगी स्थिर न हो सकी—जैसे चंचल चिक्त वाले की बुद्धि सास्त्रों में स्थिर नहीं रहतीं (चक्कर कारती है) ॥४६॥

कश्चित्प्रदीमं प्रशिधाय चतुर्नेत्राम्निनाशीविषवद्विचतुः। तत्रैव नासीनसूपि दृदशं कामात्मकः श्रेय इवोपदिष्टम्॥४०॥

किसी भूत ने विपेले सर्घ के समान आँखें तीक्या करके नेवाग्नि से उसे चलाना चाहा, किन्तु वहीं बैठे हुए ऋषि को नहीं देख सका—जैसे कामी पुरुष बताये हुए कल्याया को नहीं देखता है।।१०॥

गुर्वी शिलामुद्यमयंस्तथान्यः शश्राम मोघं विद्वसप्रयत्रः । निःश्रेयसं ज्ञानसमाधिगम्यं कायक्लमैधर्ममिवामुकामः ॥४१॥

उसी प्रकार एक भूत ने भारी शिला को उठाते शुप बहुत प्रयस्न किया (किन्तु) व्यर्थ यक गया—वैमे शान एवं समाधि वे ग्राम होने गोम्य मोस बमें को शारीरिक क्लेश से पाने की इच्छा करनेवाला व्यर्थ परिश्रम करता है।।५१।।

तरचुसिहाकृतयस्तथान्ये प्रणेदुकच्नैमेहतः प्रणादान्। सल्वानि येः संचुकुचुः समन्ताहजाहता द्यीः फलतोति मत्वा ॥१२॥

ज्याध्य एवं निर्द के बाकार के कुछ धन्य भूतो ने बहुत जोरों से महान् गर्जना की, जिससे (भयभीत शंकर) जीव चन्छ चारों और खुक हिंदुप गरे—यह सीच कर कि वज से छाहत होकर छाकारा फट रहा है।।धरा।

भूगा गनाश्चातंत्रवान खजन्तो विद्युद्धुद्दवेव निकिल्यिरे च । रात्री च तस्यासङ्गीव दिग्भ्यः स्वगा कवन्तः परिपेतुरातीः ॥५३॥

सूना यहाँ शामी ज्ञातंनाद करते हुए भागे एवं छिने। पद्यी सनमीत बोकर उस राचि में भी दिन को मांति बोकते हुए चारों छोर उड़ने समें ॥१६॥

नेपां पणादेस्तु नथानियस्तैः सर्वेषु भूनेष्त्रपि कन्पितेषु । मृतिनं वजास न संचुकाच रवेगेक्तमानिक वायसानाम् ॥४४॥

उनके उन तक्तपकार के राज्यों में सब बीवों के अप-कश्चित होने वर भी मुन्ति न दश धोर न मिकुड़ा। जैसे कीधों के राज्य से शब्द न दशता है खोर न निकुषता है ॥५४॥

भवाबहेभ्यः परिपट्टग्रेथ्यो यथा यथा नैव मूनिर्विभाव । तथा तथा धर्मभुवां सपन्नः शोकाच रोपाच ससाव मारः ॥४४॥

( उन ) मधाबह परिषद् गर्शोसे व्योन्थ्यों भूनि निष्टर रहा, त्योन्थ्यों धर्मारमाध्यों के राजु भार' को शोक एवं रोप के कारण कियाद दुखा ।।५५।।

भूतं ततः किंभियहस्यरूपं विशिष्टभूतं गगनस्यमेव। हपूर्वेये हुग्यमवेररूटं मारं वभाषे सहता स्वरेण॥१६॥

त्र कर्रम सप किसी विशिष्ट शीव ने बाकाश से ही मार की, मापि के प्रति होड करते तथा जिना वेर के मुद्ध देखकर, सम्मीर स्वर में कहा—॥५६॥

मोर्च अमं नार्दित मार कर्तुं हिस्तात्मतामुल्यू व गच्छ शर्म । वैप त्वया कम्परितुं दि शक्यो महागिरिमेंहरिवानिलेन ॥१८॥

है मार । अपर्य परिश्रम मत करो । इत्यारायन झोगो, शान्त हो वाओ । तुम इसे उसी यकार नहीं दिगा छक्ते हो, विश्व प्रकार सुमेह इस से नहीं दिल सकता है ॥६॥।

ब्यत्युष्णभावं ज्वलनः प्रजापादापो द्वत्वं प्रथिवी स्थिरत्वम् । व्यनेककल्पाचितपुरुषकमा न त्वेव जग्नाद्रुव्यवसायमेषः ॥४८॥ धामन नाहे उप्पाता छोड़ दे, तल नाहे इयस छोड़ दे तथा प्रामी स्थिरता छोड़ दे, किन्तु धनेक कत्मां पुराय एकदित करने वाला यह ( मुनि ) खपना निश्चप नहीं छोड़ेगा ॥५८॥

गो निश्चयो हास्य पराक्रमध्य तेजस्य यद् या च द्या प्रजान् । स्रपाच्या नोत्यास्यति हस्त्यमेय तमांस्यहत्तेव सहस्रराहमः ॥५६॥

इसका को निश्चय है, पराक्रम है, तेन है एवं धारियां। पर दया है, इसके विश्वास होता है कि यह तका धाम किये बिना नहीं उठेगा, देसे इस्टब्सर को नष्ट किये बिना सूर्य नहीं उगता है।।प्रहा।

काण्टं हि मध्नन जभने हुताशं भूमि खनन्विन्दति बापि दोयम् । निर्देन्धिनः किवन नास्यसाध्यं न्यायेन युक्तं च कृतं च सर्वम् ॥६०॥

कार पर्यंग करते दूष ( मतुष्य ) खर्षित पाता है एवं पृष्यों कोदते दूष अस्त पाता है । इद पतित के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । न्याय से करने पर सम कुछ किया जा सकता है ॥६०॥

तल्लीकमार्तं करुणायमानी रोगेषु रागादिषु वर्तमानम् । महानिषक् नाहति विष्यमेष ज्ञानीवषाग्रै परिविद्यमानः ॥६१॥

शारीरिक एवं मानधिक रोगों में पड़े हुए दुःशी जगत पर करना। करने बाते नृति, किन करने योग्य नहीं हैं। यह महावैध ज्ञान कम क्षीपधि के लिये कह सह रहे हैं ॥६१॥

इते च लोके बहुनिः कुमार्गैः सन्मार्गमन्त्रिच्छति यः अमेशा । स देशिकः चोमयितुं न युक्तं सुदेशिकः सार्गं इव प्रसन्दे ॥६२॥

वी मानि, धानेक कुपन्धी द्वारा हरणा किये जा रहे संनार के लिये, परिश्रम पूर्वक सामार्ग नीज नहीं है. उस उपदेशक (पय पदर्शक) की विचलित करना उचित नहीं — जैसे बन पथ भूल जाने बाले ब्यापारीके लिये मार्गदशक द्वारा चृत्य करना उचित नहीं है। १६२॥

सत्त्वेषु नष्टेषु महाम्धकारे ज्ञानप्रदीपः क्रियमाण एषः। बायस्य निर्वापयितुं न साधु प्रज्वालयमानस्त्रमसीव दीपः॥६३॥ ( संसार से ) सम्ब ( साम्बक ) मानों के नष्ट हो जाने पर महा बाननगर देन रहा है ( उसमें ) यह जान प्रदीप बना रहा है। ध्रश्वेर में जलाये आ रहे दीप को बुम्पाना, ख्राम पुरुषों के लिये अच्छा नहीं है।।६३॥

ह्या च संसारमये महीत्रे मग्ने जगत्पारमधिन्दमानम् । यश्चेदमुत्तारथितुं प्रदृतः कश्चिन्तयेतस्य तु पापमार्यः ॥६४॥

संसार रूप महा आद् ( प्रवाह ) में हुवे हुए जगत् को पार न पाता हुआ देखकर, वो उसके उद्धार करने में प्रवृत्त हो, उसके प्रति पाप कर्म करने का विचार कीन आर्थ पुरुष करेगा ॥६४॥

चमाशिको धेर्यविगाढम्बरचारित्रपुष्पः स्मृतिबुद्धिरास्यः । ज्ञानद्रुमो धर्मफलप्रदाता नोत्याटनं ग्रहति वर्धमानः ॥६५॥

इसा रूप बटा, धेर्व रूप मजबूत सूल, चरित रूप पूषा, स्मृति एवं पुढि रूप शाका बाला तथा धर्म रूप फल देने के लिये बद् रहा 'ज्ञान बुच' उत्सादने योग्य नहीं है ॥६५॥

बढां हर्देश्वेतसि मोहपाशैयस्य प्रजां मोचियतुं मनीपा। तस्मिन् विघासा तव नोपपन्ना आन्ते जगहुन्धनमोचहेतोः॥६६॥

मनमें प्रवल मोह भाशीने वंधी हुई प्रवा को खुवाना चाहते हैं। जगत् के बन्धन काट बाजने के लिए उद्योग करने बाते उस मुनि हो सार बाजने को तम्हारों इच्छा सोम्य नहीं है।। ६।।

बोधाय कर्माणि हि यान्यनेन कुतानि तेषां नियसोऽच कालः । स्थाने तथास्मिन्नुपरिष्ठ एष यथैव पूर्वे सुनयस्तथैव ॥६॥।

बीप पाने के लिये जिस कमीं को इन्होंने किये हैं, उनका (शिक्ष होने का ) यह नियत समय है। इस स्थान पर यह बेशा ही वैठा है केने पूर्व काल में मुनि बैठे से 115611

एपा हि नाभिवेसुपातलस्य इत्स्तेन युक्ता परमेश धामना। भूमेरतोऽन्योऽस्ति हि न प्रदेशो वेगं समाधेविपहेत योऽस्य ॥६=॥ क्योंकि यह स्थान भ्तल की नामि है एवं सन्पूर्ण क्षेष्ठ प्रभावीसे युक्त है। पृथ्वी का दूसरा इस प्रकार का प्रदेश नहीं है की इसकी समाधि का वेग सह सके 115011

तन्मा क्रयाः शोकमुपेहि शान्ति मा भून्महिन्ना तव मार मानः । वित्रन्भितुं न सममञ्जूषा श्रीश्चले परे कि मदमभ्युपैषि ॥६८॥

अतः हे भार ! शोक मत करी, शान्ति आस करो । तुम्हें अपनी महिमा का क्षिमान नहीं होना चाहिये । नहकर ऐहक्यें पर विश्वास करना योग्य नहीं है । अपने अनिहंकत पर पर क्यों नदमत्त हो रहे हो ? ॥६६॥

ततः स संधुत्य च तस्य तहचो महामुनेः प्रेच्य च निष्प्रकम्पताम् । जगाम मारो विमना इतोचमः शरैजेंगच्चेतसि वैविंहन्यते॥००॥

तब उसका यह बचन चुनकर एवं महामुनि की अचलता देखकर, विफल प्रयास बाला 'मार', चिनसे संसार का बच्च वेच दिया जाता है, उन बाला से सिल होकर चला गया ॥७०॥

गतप्रहवां विफलाकृतश्रमा प्रविद्धपापाणकडङ्गरहुमा। दिशः प्रदुद्राव नतोऽस्य सा चमृहंताश्रयेव द्विपता द्विपचमृः ॥७१॥

तब उसकी वह सेना, जिसका हर्ष चीख हो गया था, परिश्रम विकल हो गया था तथा परवर, खान-गोलक ह्यादि ( खानुष ) विकर गये थे, विभिन्न दिशाओं में उसी प्रकार भाग गई विस प्रकार शतु हारा नायक के मारे खाने पर विपर्चा सेना ( साग वाली है ) ॥७१॥

द्रवति संपरिपत्ने निर्जिते पुष्पकेती जयति जिततमस्के नीरजस्के महर्पा । युवतिरिव सहासा चौरचकारो सचन्द्रा सुरभि च जलगभे पुष्पवप पपात ॥

पुष्पकेत (मार) के पराजित होकर कपने पद्मपातियों के साथ माग जाने पर क्षमा क्षम (क्रम्थकार कप काशान) को बोतने वाले राग-रहित महर्षि को विषय होने पर, चन्द्रमा शहित आकारा हैसती हुई युवती के सहग्र शोपिन हुआ एवं गुगन्धित इस सहित पुष्पज्ञीह हुई ॥७२॥

तथापि पापीयसि निर्विते गते दिशः प्रसेटुः प्रयभी निशाकरः । दियो निपेतुर्मृति पुण्यवृष्टयो रराज योपेव विकल्मपा निशा ॥७३॥

इति भी षाचयोपकृते पूर्ववुद्धवरितमहाकाव्ये मारविजयो नाम जयोदशः सगः।

और उस प्रकार उस भाषी के पराचित होकर चले वाने पर दिशामी निर्मेश हुई, चनामा शोभित हुआ, आकाश में हम्बी पर पुण-वर्षा हुई एवं निष्पाप की की बांसि सन्दिर हुई ॥७३॥

> यह पूर्वेद्धवरित महाकाव्य ने मार की परावय नामक वयीदरा सर्वे समाप्त हुआ।

## अथ चतुर्दशः सर्गः

## बुद्धत्वमाप्तिः बुद्धत्व प्राप्ति

ततो मारवलं जित्वा धेर्येण व शमेन च। परमार्थं विजिज्ञामुः स इध्यी व्यानकोविदः ॥ १॥

इसके बाद उस प्यान निपुत्त में भार की सेना को चैर्य एवं शान्ति से बीतकर, परम तत्व बातने की इच्छा से स्थान समाया ॥१॥

> सर्वेषु ध्यानविधिषु प्राप्य चैश्चर्यमुत्तमम् । सस्मार प्रथमे यामे पूर्वजन्मपरंपराम् ॥२॥

तथा सब प्रकार की प्यान विधियों में पूर्ण प्रमुता प्राप्त करके प्रथम प्रहर में कृपने पूर्व कन्मी की वरम्परा का स्मरण किया ॥२॥

> श्रमुवाह्मयं नाम च्युवस्तस्मादिहागतः। इति जन्मसहस्राणि सस्मारानुभवन्निव ॥३॥

'समुद्ध स्थान में, मैं यह था, वहाँ से गिरफर वहाँ ऋाया'—इस प्रकार इकारी जन्मी को मानो (प्रायदा) अनुभव करते हुए को तरह स्मरख किया ॥३॥

> स्मृत्वा जन्म च मृत्युं च तासु तास्पपितपु । ततः सत्त्वेषु कारुएयं चकार करणात्मकः ॥४॥

तद उन उन बन्धी में बन्ध एवं मृत्यु का स्मरण करके उस द्यालु कामा ने प्राणायों पर दया की ॥४॥

> इत्वेह स्वजनोत्सरी पुनरस्थव च क्रियाः। अत्राणः खलु लोकोऽयं परिश्रमति चक्रवत् ॥४॥

(प्राणी) यहाँ स्वजनी को ह्योडकर पुनः खन्यत्र (जन्म लेकर) कार्य करता है। निश्चम दी यह रांबार करच्चित है (जो कि) चक्र की भाँति चूम रहा है।।॥। १३ जु॰ च॰ इत्येवं समरतन्तस्य बमूब नियतात्मनः। कद्लीगभेनिःसारः संसार इति निश्चयः॥६॥

इस प्रकार चिन्तन करने वाले उस क्लिन्दिय को यह निरचय हुआ-संसार केले के गर्म ( भीवरी भाग ) को वरद निरसार है ॥६॥

> द्वितीये त्वागते यामे सोऽद्वितीयपराक्रमः । दिल्यं मेभे परं चहुः सर्वचन्नुष्मतां वरः ॥॥।

श्चिद्वतीय पराक्रमी एवं रुमस्त डाइमानी में श्रेष्ठ उन ( मुनि ) ने द्वितीय प्रहर श्चाने पर परम दिस्य चलु गागा ॥७॥

> ततन्तेन स दिख्येन परिशृद्धेन चचुपा। ददशं निख्वितं लोकमादर्श इव निर्मले॥८॥

तब उसने उस सर्वणा शुद्ध दिस्य चसु से आंखल विश्व को देगा—वैसे निर्मल दर्भगा में ( प्रतिविश्व दिलाई देता है ) ॥५॥

> सत्त्वानां पश्यतस्तस्य निकृष्टोत्कृष्टकर्मणाम् । प्रच्युति चोपपत्ति च बतुचे करुणात्मठा ॥२॥

नीच, उँच कर्म करने वाले प्राणियों था पतन उत्थान देखते हुए उसकी दवाञ्चल बड़ी ॥६॥

> इमे दुष्डुतक्रमाणः प्राणिनो यान्ति दुर्गेतिम् । इमेऽन्ये शुभक्रमाणः प्रतिष्ठन्ते त्रिविष्टये ॥१०॥

में बुक्तमें करने पाले जीव बुगीति पा रहे हैं। ये बूसरे शुप कर्म करने बाले स्वर्ग में प्रतिशित हो रहे हैं।।१०।।

> हपपन्नाः अतिभये नरके भृशत्।क्ये । सभी दुःखैबेह्रविधेः पीड्यन्ते कृष्णं वत ॥१६॥

में (जुल्हमीं ) श्रांत घोर भयानक नरक में पड़कर विविध दु:श्री से 'बेचारे हाव' पीकित हो रहे हैं ॥११॥

> पाच्यन्ते क्वयितं केलिदग्निवर्णसयोरसम् । धारोप्यन्ते कवन्तोऽन्ये निष्टप्रस्तम्बगायसम् ॥१२

कुछ को पिपते हुए नोहिन्स रह (तत दव) की कारेन के समान लाल है, मिलाया का रहा है। कुछ दूसरे चिलाते हुए को तब दूप लोहें के काम से चिपकाया का रहा है।।१२॥

> पच्यन्ते पिष्टवत्केचिद्यस्कुन्भीव्यवाक् मुखाः । द्यन्ते करुणं केचिदीप्रेष्वज्ञारराशिषु ॥१३॥

सोहे के पड़ों में पीते हुए यस की तरह अधीतर कुछ बीव पकाचे जा रो हैं। कुछ करवा पुरार के साथ दहकते हुए अंगारी पर कलाए जाते हैं।। इस

> केवित्तीइसीरबोर्ड्य भंदयन्ते दाठसीः स्वभिः। केविद् भृष्टेरयस्तुरवैशीयसैरायसैरिव ॥१४॥

हुद को तीवगा लोहे के दाँती वाले समझर कुने था रहे हैं। कुद को लोहे को चीच वाले दोड कोए जो कि मानो लोहे के ही हो, था रहे हैं।।१ शा

> केविद्दाहपरिश्रान्ताः शीतच्द्रायाभिकाङ् (चर्णः। स्रसिपत्रवनं नीलं बद्धा ३व विशन्त्यमी॥१४॥

कुछ ताप से संतम होकर शीतल छाया की अभिलाश करते हैं, वे नीले नुकाले पत्ते वाले वन में बन्दी सहश प्रवेश करते हैं ॥१६॥

> पाट्यन्ते शृहवत्केचित्कुठारवद्ववाहवः। दुःखेऽपि न विषच्यन्ते कर्मभिधारितासवः॥१६॥

जिनके दाथ में है—ऐने कुछ ( भीव ) कुल्दाकों से लड़कों सहसा कार्ट जा रहे हैं। दुःख में भी भरते नहीं हैं, कमी के द्वारा उनके आया पकड़े भीचे हैं।।१६।।

> सुर्म स्यादिति यत्कर्म कृतं दुःखनिवृत्तये । फलं तस्यदमवरीदुःसमेवोपभुत्यते ॥१७॥

सुल मिलेगा, इस बाशा से वो कर्म दुःल निकृत्ति के लिये इन्होंने किया या, उसका यह दुर्गलत कल ही वे बेचारे मांग रहे हैं ॥१०॥ सुवार्थमशुभं इत्वा ये एते भृशदुःखिताः। जास्थादः स किमेतेयां करोति सुवागयविष ॥१८॥

जिस सुल के लिये ये जशुग कर्म बरके जल्पन्त हुन्त भीग रहे हैं, वह ( सुल का ) जास्वाद, क्या इन्हें थोड़ा भी सुल दे रहा है ? ॥१८॥

इसद्भियंत्कृतं कर्म कलुपं कलुपात्मिः। एतत्परिखतं काले कोशद्भिरनुम्यते॥१६॥

इन पापियों ने हँसते हुए थो पाप कर्म किये थे, परिपाक काल में उसका यह फल रीते हुए भोग रहे हैं 11981

> यदोवं पापकमाणः पश्चेयुः कर्मणां फलम् । वमेयुरुष्ण कथिरं समस्विमिहता इव ॥२०॥

पाप करने वाले नदि (पाप । कमों का ऐसा फला (प्रत्यक्ष ) देखें तो समों से खावात होने की तरह सर्म जून का वसन करें ॥२०॥

इमेऽन्ये कर्मभिश्चित्रेश्चित्तविस्पन्दसंभवैः। तियंग्योनौ विचित्रायासुपपन्नास्तपन्यनः॥२१॥

वे दूसरे वेचारे, चित्त चाजल्य में होने वाले विविध प्रकार के कमें है चित्र विचित्र प्रमुखंद-बोनियों में उत्पन्न हुए हैं ।।२१॥

मांसत्वभ्यालद्रन्तार्थं वैराद्धि मदाद्धि । इन्यन्ते कृषणां यत्र बन्यूनां पश्यतामपि ॥२२॥

बिन योनियों में मांत लगा नाल दांत के लिये तथा भैर खयवा मद के कारण भी बन्धुओं के देखते रहने पर भी दीनतापूर्वक (बहेलियों आदि के द्वारा ) मारे नाते हैं ॥२२॥

> अशक्तुबन्तोऽप्यवशाः ज्ञत्तवंत्रमपीहिताः। गोऽसम्तास बाह्यन्तं प्रतोद्चतम्तंवः ॥२३॥

तमा मेल मोडे होकर मूल, प्यात, परिश्रम से पावित होते हुए, आशक्त होते पर भी अंकुशों से चृत विचर्त शरीर होकर हो के जाते हैं ॥१२॥

बाह्यन्ते गजभृतास्य बलीयांसोऽपि दुर्बेलै। । स्रोकुराक्तिष्टमृथीनस्ताहिताः पादपार्विग्रेभिः ॥२४॥ क्षीर हाता होकर बलवान होने पर भी, दुवली द्वारा कंकुशों से मस्तक पर क्लिश पाते हुए तथा पैरों भी एकियों से ठोकर लाते हुए हाँके बाते हैं ।(२४)।

> सत्स्वय्यन्येषु दुःखेषु दुःखं यत्र विशेषतः। परस्परविशेषास्य पराधीनतयेव च ॥१९॥

बद्यपि द्यान्य धानेक तुम्म है, किन्तु यहाँ (यशु पद्धि गोनियों में ) यरस्वर विरोध धर्व पराकीनता के कारण विशेष हुआ है ॥१५॥

> सस्याः सस्यैद्धं वाष्यन्ते जलस्या जलचारिभिः। स्थलस्थाः स्थलसंस्थेश्च प्राप्यः चैवेतरेतरैः॥२६॥

नभवरी द्वारा नभवारी, बलवरी द्वारा बलवारी एवं स्थलवरी द्वारा स्थलवारी प्रस्पर नवाये जाते हैं ॥२६॥

> उपपन्नास्तथा चेमे मात्सर्थोकान्तचेतमः। पितृलोके निरालोके कृपयां मुखने फलम् ॥२०॥

तहत् ये मतारता दोग से दूपित जिल बाले, आलोक रहित मेत बोक में उत्पन्न दोकर दोन दशा में कमें फल भोग रहे हैं ॥२७॥

> स्वोहिद्रोपममुखाः पर्वतोपमकुत्तयः। जुत्तपत्रनिर्वदुःस्तैः पोड्यन्टे दुःखमागनः॥२८॥

सूर्व के छिद के बरावर सूल बाले, तथा पर्वताकार पेट बाले ये दुम्ब-मोगी, मूख प्यास से बनित दुलों से वीडित है ॥२८॥

> श्राशया समितकान्ता पार्यमाणाः स्वकर्ममिः । सभन्ते न समी मोक्तुं प्रविद्धान्यशुचीन्यपि ॥२६॥

व्ययने कमें द्वारा जियमाना ने (सूनो तुल पाले) चारा। से नदा चालान्त रहते हैं (लघा ) किसे हुई ध्यपनित्र वस्तु भा नहीं का पाले हैं ॥२६॥

> पुरुषो यदि जानीत मात्सर्यस्थेदर्श फलम् । सर्वया शिथिवदशाच्यरीरावयवानपि ॥३०॥

भारतमें का पाल ऐंदा होता है ----विद पूर्वप यह जानता होता तो शिवि के समान खपने शरीर के खबचन भी सबसा दान कर देता ॥३०॥

> इमेऽन्ये नरकप्रस्ये गर्मसंबेऽगुचिह्नदे। उपपन्ना मनुष्येषु दुःसमर्खन्ति जन्तवः॥३१॥

में दूसरे भागी, नरक नहरा 'गर्म' नामक खपवित्र सरोवर में गिरकर मनुष्य ( गोनि ) में दुःख पाते हैं ॥ ११॥

> यृह्ममागाः करेरादी कर्करीर्जनलक्ष्मे । रुद्गित शितशस्त्रेस्ते द्वियमाना इयानुराः॥३२॥ क्ष

कम्म के समय प्रारम्भ में ( भाई कादि के ) कर्कश दायों से पकड़े काने पर इस प्रकार विद्याल शोकर रोते हैं मानो तीच्या राजों से छेदे जा रहे हो ३२ 🚙

> स्वजनैक्षंक्तिसाः पुष्टाः सम्यक्षेम्णा च बर्घिताः । तथापि विषिदुःश्चैः विकरयन्ते ते स्वकर्मभिः ॥३३॥

स्वजनी द्वारा वह प्रेम में लाजन पालन किया जाता है. ती भी खपने कर्मानुसार विकिथ दुस्की से क्लेश पाते हो हैं (123)।

> इदं कार्यमिदं कार्यमित्येवं चहुतृष्ण्या । चिन्दोमिषु निमजन्ते बृद्धत्वे ते त्वहर्निशम् ॥५४॥

हृद्धावस्था में--'यह करना है', 'यह करना है'--इस प्रकार की आधिक नृष्या के भारण निरन्तर निम्ताकप तरंग में हवते हैं ॥३४॥

> कृतपुरयचयाआस्ये गच्झन्ति त्रिदिवं ततः। कामज्वालासु द्वान्ते यथा दोसेषु बह्विषु ॥३४॥

कुछ दूसरे—विन्होंने पुनय का संख्या हिस्सार्ग को बाते हैं. किन्तु वहाँ काम की ज्वाला में ऐसे जलते हैं. जेसे मञ्चलित आर्थन में ⊞क्सा।

क्रिटिप्यसी—अरवधाप इत, बनान से एक सी बारह तक के मूल इसीक अनुपत्रस्य हैं। भी सूर्यनारायमा चीधरी इत दिन्दी अनुवाद के आधार पर, इन इसीकों की रचना रामचन्द्र दास शासी ने की है। धत्मास्ते च कामेश्यः पूर्वमेव पतन्त्यधः। म्लानस्रजोऽतिशोकार्ता ऊर्व्वजणा इतप्रमाः॥३५॥

श्रीर दे कामी से तुस होने के पहले हो नीचे गिस्ते हैं, उनकी आँखें कपर को छोर देखता है, ने निस्तेज एवं अत्यन्त शांकार्त हैं, उनकी मालापें कुम्हलायी होती हैं ॥२६॥

> यदा पतस्ति तेऽनाथा दीना अप्सरसां पियाः। कातरास्तास्तु बस्त्रेषु भृत्त्रा पश्यन्ति सस्प्रहम् ॥३७॥

वे बाय्सराक्षी के थिय जब आनाय एवं दीन होकर सिरते हैं, तब वे (ब्राय्सराएँ) कातर होकर उन्हें बरवी में पकड़कर स्प्रदा सहित देसकी हैं ॥३७॥

> पततस्तान् विमानेभ्यः त्रियान् पातुं समुधताः। पतन्त्यस्ताश्च लच्यन्ते त्रुटितास्तारका इव॥३८॥

वे (अप्तराएँ) विमानों से गिरने वाले कपने बिगतमों को वचाने के लिए उसत होकर गिरती हुई ऐसी लगती है, मानो नाराएँ टुटी हो ॥३८॥

> चित्रसम्भूषणाः काशिदिपद्भस्तान् निजप्रियान् । तत्रस्था धनुगण्डान्ति केवलं साश्रष्टाष्टिमिः ॥३६॥

रंग किरनी माला एवं भूपण पहिने कुछ अप्यराण विपक्तिमस्त अपने अमिनी को देखकर वहीं स्थित रहकर केवल अभूपूर्ण नेत्रों से अनुगमन करती हैं 118811

पतवस्तान् प्रविस्नेहादश्रुक्तिन्नानमा ध्राम्। महाभिपीविताश्चान्यास्वाहयन्ति करैहरः॥४०॥

श्चन्य श्वत्यराष्ट्र, शिरने बाते में मियों के मारा स्नेह के कारण श्वस्वन्त मानांसक पीड़ा ने पीड़ित होकर हांथी से खाती पीटती हैं ॥४०॥

> पतन्तस्तेऽपि शोकाती हा चैत्रस्य हा प्रिये। हा मन्दाकिनि हा नेरविति दीना कदम्बसम् ॥४१॥

वे (स्वर्गवाती) भी गिरते हुए, शोक से पीड़ित होकर, हा चैत्रस्य ! हा प्रिये ! हा सन्दाकिनि ! हा मैक !—इस प्रकार अस्यन्त दीन होकर रोते हैं ॥४१॥ पर्व कच्टेन लब्बोऽपि देवलोको हानिश्रितः। हस्यते चिएकस्वापि विवोगेन च दुःसदः॥४२॥

इस प्रश्नार कठिनाई से प्राप्त होने बाला वह देवलोक भी खाँगुक तथा क्रमिहिचत देला बाता है तथा अवस्थमभानी वियोग के कारण बुंखद है।।४२।।

> जगतो नियमो होष स्वभावश्चाप्ययं ध्रुवः । तथापि न जना अस्य रूपं पश्यन्ति तादशम् ॥४३॥

अगत्का यह नियम है तथा ऐसा स्वभाव है तो भी लोग इसका उस प्रकार का रूप नहीं देखते हैं 11 3 देश।

> स्वर्गो जितेन्द्रपैयँर्च शाधतो हीति निश्चितः । वेऽपि निपतिसारचार्ता ध्यस्तास्त्रसम्बोरयाः ॥५४॥

'स्वर्ग शासत है'—ऐसा निश्चय करके जो जितेन्द्रिय लोग गये, उनके भी सब मनोरय तथ हो गये धीर वे दुग्ली होकर गिरे १४४॥

> निरयेष्वानियतुल्यं मृगेषु भन्नाषुं मिथः। प्रेतेषु द्वत्पिपासा च तृष्णातुःसं नरेष्वतम् ॥४५॥

नरकों में बहुत भीका है, पशुद्धों में परस्पर सच्चया होता है, प्रोती में भूक प्यास होती है तथा प्रमुखों में नृष्णा का करवन्त दु:ल है ॥४५॥

> पुनर्जनम् पुनर्शृत्युरिह् स्वर्गे च नारके। सत्ततं भ्रमतामित्यं जीवानां नास्ति वे सुखम् ॥४६॥

यहाँ, स्वर्ग में एवं नरक से भारमार कन्म लेना एवं मस्ता—इस प्रका' निरन्तर यूमने वाले बोवों को दवार्थ में सुन्त नहीं है ॥४६॥

> निराधारं जगधकं तीवगत्था भ्रमत्यलम् । तदायतस्तु जीवोऽयं आन्तिभूमि न गच्छति ॥४०॥

यह संवार आधाररहित हो तांत्र गति से निरन्तर धूम रहा है, ( उसमें ) जीव चारों ओर से चिरा है तथा कभी शास्ति स्थान नहीं पाता है ॥४०॥ जोबकोकान स पञ्जेबमपरयहिन्यचन्नुपा। न तेमे तेषु वै सार रम्भास्तन्भोदरेष्ट्वित ॥४८॥

इस प्रकार उसने दिव्य चलु से पाँच श्रीयलोको को देखा, किन्तु उनमें वेले के खम्मे के शर्म के समान, सार नहीं देखा ॥४=॥

> खर्षरात्रे व्यतीते तु जगत्तत्वयुगुत्तया। अज्ञानागृह्य सत्वस्था दृष्या स ध्यानिनां वरः ॥४६॥

आधी रात व्यतीत होने पर प्यानियों में अंग्र उससे, नगत्तन जानने के विचार से सत्त में स्थित शोकर तथा इन्द्रियनिग्रह करके ध्यान किया ॥४६॥

श्रहो जीवा न कुत्रापि लभन्ते शर्भ च स्थितिम् । जायन्ते चैव जीयन्ते सियन्ते च पुनः पुनः ॥४०॥

आहो ! जोव कही भी न ती सुल पाते हैं और न न्धिरता ! बारम्बार जन्म लेते हैं, बुड़े होते है एवं मरते हैं ॥५०॥

> काममोहतमरहान्ना दृष्टिलीकस्य वै ध्रुवम् । महादुःस्त्राद्विनिगेन्तुं सन्मागं नानुपरयति ॥४१॥

निश्चम ही मनुष्यों की हाँह काम मोह रूप तम से दकी है, (इसीलिए) महादुश्य में निकलने का स्वन्ता मार्ग नहीं दीखता ॥५१॥

> अहो न सलु कि अँ तशस्यास्तित्वं तु केवलम् । जरामस्पदुःसानां हेतुरेवेत्यचिग्तयम् ॥४२॥

खतो ! सम्म में यह क्या है ? जिसका खास्तस्य केवल खरा-मृस्युका कारण है---ऐसा सोमा ilध-11

> सरयस्यान्तः प्रविश्यासी बुबुधे झानिनां वरः । जन्मन एव सङ्गाबाजरामृत्यु न बान्यथा ॥५३०।

शानियों में भेष उसने सत्य के बन्दर बदेश धरके देखा—बन्म का होना ही बरा-मृत्यु का कारण है, बन्यथा नहीं है ॥५३॥

> शिरोऽस्तित्वे शिरःपीडा सति युत्ते च कतेनम् । इत्यन्तकाञ्चषा सर्वे ददशे सुनिसत्तमः ॥५४॥

शिर के रहते शिर भी पीड़ा सम्भव है, इस होने पर वह कटता है—इस प्रकार मुनियत्तम ने प्रन्तश्चलु के द्वारा सब कुछ देला ॥५४॥

> जन्मनः कारणं कि स्यादिति चिन्तापरो मुनिः। ततः कमें भवज्ञेच निदानं दृष्टवानसी ॥१४॥

करम का कारण क्या हो सकता है !—इस विशय में बूजि ने जिल्लान किया । तब कर्म-भव को ही उसने मूल कारण देखा ॥४४॥

> कर्मणैव प्रयुक्तिर्ति दृष्टा तेनान्तरात्मना । न प्रकृत्या न कथा च नामार्वन न चात्मना ॥१६॥

दलने बन्तरातमा से धर्म ने ही प्रश्नि देखी—न प्रकृति है, न धर्ता से, न क्रमान में कीर न बारमा से 1945।।

> वंशस्य प्रथमे छिन्ने पर्वणि युक्तिताततः। शेषं तु सुकरं तहरुक्षानं तस्याप्यवर्धतः॥५७॥

र्वीत का पहला थोर युक्ति से छेट देने पर शेप सक (पोर ) तरलता ने जिंद काते हैं, इसी प्रकार (कना के मूल कारण का जान हो जाने पर ) उस (सुनि ) का जान कट्टा ॥५७॥

> ततो दश्यो भवस्यास्य कारणं यस्तवान् सुनिः। उपादाने द्वरास्ति निहितं भवकारणम्॥४८॥

तर मुनि ने इस मध के कारण का प्रयम्मपूर्वक क्यान किया। उसने तपादान में भव के कारण को निहित देखा (1%८)।

> विविधं जीवनस्यात्र वर्त शीलं च कमं च। ज्यादानं तदेव स्यादिन्धनादनको यथा ॥१९॥

इस कीक में जीवन के को निविध वत, शील एवं कमें हैं, वे ही उपादान है। जैसे देश्वन से अनल होता है। (48.))

> अपादानमिदं केन हेतुना चात्र जायते। इति चिन्त्रपता तेन शुष्णीव इहरो पुरः॥६०॥

कीर इस लोक में यह उपादान किम कारण ने उत्पन्न होता है। इस पर चिन्तन करते हुए उसने तुष्णा को हो पहले देखा ॥६०॥

> यथा बायुपुती बहिकणोऽस्यये अवधंते। तथा रूपणायुतः कामः कमोरएये विवर्धते॥६१॥

जिस प्रकार बाब में गुक्त होकर खान्ति का क्या जंगल में पील जाता है, उसी प्रकार तुष्या से मुक्त काम ही कर्मकप जंगल में बद जाता है । विहास

> पुनर्दथ्यो स तुम्यीपा जायते केन हेतुना। ततो ध्यानपरः सम्यक् कारमां वेद चेदनाम् ॥५२॥

'तृष्णा किस कारण से उत्परन होती है ए-इस पर उसने पुनः ध्यान किया। सब धन्द्रो तरद ध्यानपरायण होकर उसने तृष्णा का कारण 'बेदना' को जाना ॥६२॥

> तया चाकुष्टजोकोऽयं तृष्यर्थमनुधावति । पिपासाकुर्जिजो लोको जलं बाब्द्यति नान्यया ॥६३॥

यह संसार हेदना से आइट होकर तृति के लिए दीवता है। मनुष्य, प्यास से आइल होकर ही कल चाहता है, अन्यथा नहीं ॥६३॥

> पुनः स बेदनामृतं ज्ञातं दश्यौ जितेन्द्रियः। स्परीपु वेदनास्रोतो ददशं वेदनान्तकः॥६४॥

फिर उस जिलेन्द्रिय ने बेदना का मूल (कारच) जानने के लिए क्यान किया। तथ बेदना का कन्त करने वाले उसने स्वशों में वेदना का उद्गम देला ॥६४॥

> अज्ञवस्तुमनोयोगः स्परां इत्यभिषीयते । तस्माच्य वेदनोत्यत्तिस्स्योः पात्रको यथा ॥६४॥

इस्ट्रियों, बल्हाओं पूर्व मन के संबोग को 'लाखें — पेसा करते हैं। उस ( स्पर्श ) से बेदना ( संका पा बेसना । को उत्पत्ति होतो है, जैसे धरिए ( मन्मन ) से खन्नि उत्पन्न होतो है ॥६५॥ पुनश्च स्थायमानोऽमी स्पर्शस्यापि हि कारणम् । जज्ञाबायसनं पट्वं सोके लोकविदां वरः ॥६६॥

पिर रिपर्श का भी कारण क्या है ?' इस पर लोक्वेचाओं में केंद्र उसने व्यान में बायन धंसार में यह खायतनों को स्पर्श का कारण जाना ॥६६॥

> न परयति घटं ग्रन्थो यतो हष्ट्या युतो न सः । अतो गायतनेध्येव सत्सु स्पर्शस्य संभवः ॥६७॥

अस्था ( मनुष्प ) घट नहीं देखता है, नहींकि दृष्टि से घट का संयोग नहीं है। सतः आपतनों के रहने पर ही स्पर्श का होना संगव है ॥६७॥

> ततः पट्कस्य तत्त्वज्ञ आयतनस्य कारणम् । नामरूपे विवेदासी चिन्तपन् सततं विया ॥६८॥

तेन उस तत्त्वज्ञ ने पड् आयतमी क कारण निरन्तर चिन्तन करते हुए ज्ञान के द्वारा नाम रूप को पड् आयतनी का कारण जाना ॥६८॥

चंक्ररे स्ति पत्राणां शास्त्रानां च समुद्रमः। आयवनोद्रामस्त्राद्वै सतो नामस्पयोः॥६८॥

अंकर के रहने पर हो पत्रों एवं शासाओं का उद्यम होता है। उसी प्रकार नाम का के रहने पर हो जायतमी का उद्रम होता है। ।इस।

> ततस्य स पुनर्दथ्यी कारगां नामरूपयोः। ज्ञानपानङ्गतोऽपश्यदिवानं मृत्रभास्थितम्॥७०॥

तम फिर साम कर के बारश का ज्यास किया। तम ज्ञान के पारंसत उसने विज्ञान को मूल में स्थित देखा Booll

> विज्ञानस्योदये नामरूपे संभवतो यतः। सम्यग्विकसिनाद्वीजादंडुगेऽत्र विभाज्यते॥७१॥

विज्ञान के उद्देव कीने पर ही नाम रूप का उदय कंगव है, क्योंकि सीच का सम्बद्ध विकास होने पर ही पहाँ अंध्रुप दीसाता है ॥७१॥ विज्ञानं जायते कस्मादिति चिन्तयता पुनः । नामरूपे समाभित्व निर्गतं तेन बोकितम् ॥७२॥

'फिर विकान ( संका, जेतना ) किशसे उत्पन्न होता है !'—ऐसा चिन्तन करते हुए उसने देला कि वह विकान, नाम रूप का आश्रय लेकर निकला हुआ है ॥७२॥

निमित्तस्य कमं बात्वा नैमित्तिकस्य वा पुनः । संवचार स्थिरं तत्र नान्यत्रास्य यसौ मनः ॥७३॥

निमित्त नैमित्तक का कम जानकर उत्तका मन वही स्थिर दोकर विचरने जना । फिर कही नहीं गया ॥३३॥

> विज्ञानं प्रत्ययो हास्ति नामरूपोद्भवो यतः। नामरूपे तथाऽऽघारो विज्ञानञ्ज यदाश्रितम् ॥४४॥

विशान 'प्रत्यय' है, जिससे नाम रूप उत्पन्न होता है तथा नाम रूप 'आधार' है, जिस पर विशान आधित है ॥७४॥

> जलं नयति नौमेंत्ये स्थलं नावं नरस्तथा। विज्ञानं नामरूपे च शन्योन्यं कारणं मतम् ॥७४॥

बल में नौका मनुष्यों को दोती है। स्थल में मनुष्य नौका को दोते हैं। उसी तरह विवान एवं नाम रूप को एक दूसरे का कारण माना गया है।। ज्या।

> तृत्यं दहति समायो ज्वलसत्तापयत्ययः। कार्यकारणसम्बन्धस्तयोस्तद्वत्यस्यसम् ॥७६॥

तपा हुआ लोहा तुगा को जलाता है, ( तथा ) अलता हुआ तुथा लोहे को सपाता है। वैसे ही उन दोनों का परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध है ॥७६॥

> विज्ञानाद्भवतो नामरूपे चायतनं वतः। ततः स्परा इति ध्यायख्ञज्ञौ तत्त्वविदां वरः ॥७७॥

तस्ववेत्ताकों में क्षेत्र उसने ध्यान करते हुए जाना कि विद्यान से नाम कप होते हैं, उन (नाम रूप) से जायतन, उस (आययन) से स्परा होता है 110011 स्पराति वेदनाजनम् तत्तस्तरणा प्रजायते । उपादानं वतस्तरमाञ्जातस्तेन भनोद्भवः ॥७८॥

स्तर्श से देदना, उस ( वेदना ) से तृष्णा, उससे ( तृष्णा से ) उपादान यूर्व उस ( उपादान ) से भव का उद्भव होता है—ऐसा उसने बाना ॥७८॥

भवाश्वनम् सर्वे तेन वरासृत्यू तु जन्मतः। सम्यम् जातस्ततस्तेन अत्ययेभ्यो भवोद्भवः॥७६॥

तब उसने धाना कि मन से कम्म होता है और यम्म में बरा मरण होते है। तब उसने जस्त्री तस याना कि मत्यवी में मन उसमा होता है।।७६॥

जन्मनाशास्त्रतसम्त्योर्निरोधो नात्यथा पुनः। जन्मनाशो भवे नष्ट इति सम्बग् विनिरिचनम्॥८०॥

वस्म के नाश से वस सूत्यु का निरोध हो सकता है। श्रन्यथा नहीं। किर उसने शन्दी तरह निर्वाय किया कि भव के नाश होने पर ही जन्म का नाश हो सकता है।॥=०॥

> वपानानिरोधेन भवः संरूथमे ध्रुवम् । इति च्यानवसस्तस्य चारवर्षोधोऽभ्यवर्धतः ॥=१॥

उपादान के निरोध होते पर संसार निश्चित रूप में संबद होता है—इस प्रकार स्थान करते तुप, उसका झन्तकोंच बट् सवा ।|⊏!।।

रुष्णारोध उपादानं निरुद्धं भवति इस्पात्। वेदनायां विनष्टायां रुष्णास्तित्वं न विद्यते ॥८२॥

तृष्णा का निरोध होने पर उपादान दा एक छगा में ही निरोध ही जाता है और वेदना का विनाध होने पर तृष्णा का व्यक्तिस नहीं रहता ॥=२॥

स्परी नष्टे नतः सम्पग् वेदना नस्पति प्रुचम् । पडायतमसन्वारो स्पर्शस्यापि विजीयते ॥=३॥

स्पर्य के अच्छी प्रकार नष्ट होने पर, बंदना निवित्त रूप से नष्ट हो बाली है तथा पड़ बायतनों के सम्पक् नाश होने पर स्पर्य विजीन ही बाला है H=311 नामरूपनिरोधे च बडायतनसंस्थः। तथा विज्ञानरोधे च नामरूपे विनरथतः॥८४॥

नाम रूप के निरोध होने पर पड् धायतनों का सम्पक् सप हो जाता है। सपा विशान के निरोध होने पर नाम रूप नष्ट हो जाते हैं।।≒४।।

> संस्कारस्य निरोधेन विज्ञानं सन्निरुध्यते। इति चैकैकमन्योन्यं कारण शतवान् सुनिः ॥८५॥

संस्कार के निर्शय होने पर विज्ञान का निरोध हो जाता है—इस प्रकार मुनि ने एक एक का दूसरे दूसरे का कारण जाना ॥=%॥

> श्रविद्यापरामे सम्बक् संस्कारः जीवतेऽखिलः। इति होवं विदित्वाऽसौ बुद्धो भृत्वा विनिर्ययौ ॥⊏ऽ॥

श्चित्रता का श्चपगम (श्वमान ) होने पर श्वच्छी तरह से सम्पूर्ण संस्थार सीमा हो बाते हैं—इस प्रकार यह त्रेप को जानकर, बुद्ध होकर (ध्यानने ) बाहर निकला ॥=६॥

> नान्तर्वेहिश्र लोकेपु त्वात्मानं रष्टवान् क्वचित् । श्राष्टाक्षिकेन मार्गेण परमां शान्तिमायवी ॥८७॥

लोकों में बाहर भीतर कहीं आत्मा को नहीं देखा, ( एवं ) खड़ाड़ योग मार्ग ने प्रम शान्ति पापी ॥=>॥॥

> एष लक्ष्यो सवा मार्गः पूर्णो थस्मिन महर्षयः । सत्यानुत्रविदश्चेकः परार्थायेति निश्चितम् ॥८८॥

'यह मैंने पूर्व मार्ग पास किया, जिस पर सत्य अनुत की जानने वाले महर्षि ग्रंग परमार्थ के लिए चले ये — ऐसा उसने निश्चय किया ॥८८॥

> तुर्ययाम उपःकाले यदा शान्तारचराचराः । अविनाशिपदं स्थाता सर्वशस्त्रज्ञ प्राप्तवान् ॥=६॥

चतुर्व पहर उपकाल में जब कि चराचर शान्त था, उस ध्याता ने ऋषि-माशो पद एवं सर्वस्त्व को प्राप्त किया ॥८६॥ बुढे वस्मिङ्जुसूणीसी घरा मत्तेव कामिनी। सिद्धैः सह दिशो दीमा नेदुदु न्दुमयो दिवि ॥६०॥

जन ने पुद्ध हो गये तन मतनाली कामिनी को माँति पृथ्वी यूमा, विद्धी के साथ दिसाएँ पीत हुई (तथा) आकाश में (देवताओं ने) नगाई बजाये ॥६०॥

> अनभा बृष्ट्यः पेतुः सन्दं वाता बतुः सुसाः। अकासे फलपुष्पाणि तस्मै बृज्ञारव तस्यजुः॥११॥

बिना बादल के बर्धा हुई, मन्द मुखद पथन चले तथा हुनों ने अकाल में ही उसके लिए, फल और पुष्प गिराये ॥2.१॥

> दिवः पेतुः सुवर्णानि माणिक्यादीनि वै तथा । मन्दारादीनि पुष्पाणि तैरापृर्णस्तदाश्रमः ॥६२॥

स्वर्ग ते सुवर्श तथा मिना माश्विक्य विरे और मन्दार झादि (स्वर्गाव ) पुष्प विरे, किससे उनका झाधम भर सथा ॥६२॥

> नासीत् कुद्धस्तदा करिचन रुग्गो न च पापकृत् । पूर्णताऽऽप्रमिचात्यर्थे धगच्छान्तं समावभी ॥१३॥

उस समय कोई कुपित नहीं था, न रोगी या और न पापकर्ता था । अगत् मानो अन्वन्त पूर्याता माप्त किया हो — ऐसा शान्त होकर शोमा पामा ॥९३॥

> इष्टा मोनाधिनो देवास्तुष्टोऽधोलोकगोजनः। धर्मगृद्धचाऽभितोऽज्ञानाचमको जगदुद्गतम्॥६४॥

मोसाधी देवता प्रसम्र हुए, जीने के लोकों में रहमें वाले लोग सन्तृष्ट हुए तथा चारों कोर में वर्ष की बृद्धि होने से जगत् प्रशानका खन्यकार से ऊपर उठा IEEVII

> तुष्टा इच्चाकुवंशोपेः सिद्धया देवमहर्पयः। दिञ्यवानजुपस्तस्य सम्मानाय समायवुः॥६४॥

इक्याकु वंश के आवि की चिदि से कन्द्रष्ट हुए देवता एवं महाव उसके सम्मान के लिए दिव्य विमान पर चंद्र कर कार्ये ॥E.V.॥ उच्चेस्तमीडिरेऽटरयाः सिद्धा देवा महर्पयः। आपितव्यद्विपत्तेः प्रागिव मन्त्री तु मन्मयः ॥१६॥

शहरप होकर सिद्ध-देवता-महर्षियों ने उच स्वर से उसको स्तुति की, किन्तु मन्मप ज्ञाने बाली विपत्ति से पहिले की तरह सुरक्ता गमा ॥६६॥

कायक्केशविमुक्तोऽसी स्वान्तः पश्यन हि तत्र वै । सस्यो सप्तदिनं स्नेहाल्बन्धज्ञच्यतया स्थले ॥१ऽ॥

कायननेश से विद्युक्त होकर, वे मुनि उस स्थान पर बीम पाने के कारण स्तेह से वहाँ शात दिन तक अपने खन्दर देखते हुए उहरे ॥६७॥

> कार्यकारणतत्त्वज्ञः सुस्थितोऽनात्मवत्मेनि । जगच्छान्त्यर्थमत्यर्थमपस्यद् बुद्धवचुपा ॥६८॥

अनात्मवाद में श्रन्द्वी तरह रियत होकर कार्य कारण के तरह को जानने बालें (मृति ) ने खत्यन्त शान्ति के निर्मित्त वगत् को (अपनी ) बुद्ध दृष्टि से देखा ॥९८॥

> भिष्याचारं मुत्रायासं कामाट्यं पतितं जगत्। मोक्षमार्गं तनुं हट्टाऽविचलं भावमास्थितः॥६६॥

जगत् को मिथ्या, छाचार ( मय ) व्यर्थ प्रवास तुक्तः बहुत कामवासना बाला एवं पतित तथा मोच मागे को खत्यन्त सूदम देखकर ( यह मुनि ) अधिचल भाव में स्थित दुखा ॥३६॥

स्मृत्वा प्रवेप्रतिज्ञातं रघ्वा दुःखार्दितं जगत्। कर्त्त् रामोपदेशं स इथेष मुनिनायकः॥१००॥

तम ( खपनी ) पूर्वकृत अविका का त्मरण करके और जगत् को बुश्व से पोड़ित देखकर मुनियचम ने सारित का उपदेश करने की इच्छा की ॥१००॥

> जगत्यां बोधदानाय युद्धस्य छतनिश्चयम् । मनो ज्ञात्वा मुनेः पारवंशाययी ही दिवीकसी ॥१०१॥

समत् में बोजमदान करने के लिए हुद के मन को कृतर्थकरून जान कर मुनि के पास दो स्वर्गवाची देवता आये !!१०१!! त्यक्तवार्यं स्थितं धर्मसंगिनं तह्यक्त्यक्रम् । सादरं मुनिमानम्य धम्ये तावृचतुर्वयः ॥१०२॥

पाप रहित, धर्म के सहचर, लच्च मास करके स्थित उस नृति की सांदर कार्त करते हुए ने दोनों देव अमंतुक्त वसन बोले-॥१०२॥

> सीमाग्यस्य किमेलस्य नास्ति थोग्यमिदं जगत् । चित्तमाद्रै मुने यत्ते दीनाम्जीवान्न परयति ॥१०३॥

क्या यह अगत् इस सीमाग्य के योग्य नहीं, को कि आपका द्वायुक्त विच दीन बीबों को नहीं देख रहा है ॥१०३॥

> जीवा बहुविधा लोके सन्ति तत्तत्त्वभावतः। कामाट्या अवपकामारच विमुखाः सम्मुखा अपि ॥१०४॥

संसार में तक्तरनभाव के बहुत प्रकार के बीव है—इन्ह को काम वासना बहुत है, कुछ को कम है, कुछ सम्मन है (तथा) कुछ विमुल है ॥१०४॥

> डढर त्वं जगददुःखाद्भवसागरपारग !। धनाड्या हि धनानीव वितर स्वगुणाञ्जुमान् ॥१०४॥

(हे भवतागर पार गये हुए मुनिश्रेष्ठ ) ! दुःख से बगत् का उद्धार करों । क्स प्रकार बनो क्यक्ति धन कितरण करते हैं, उसी प्रकार (धाप ) अपने तुषा कितरण करें ।।१०५॥

> स्वार्थ प्रायः समीहन्ते जना ग्रन्न परत्र च । कुर्याञ्चगद्धितं यस्तु दुर्लमस्तादृशो जनः॥१०६॥

लोग इस लोक में तथा परलोड में प्रायः अपना स्वार्थ चाहते हैं। को जगत् के दित का कार्य करें — ऐसा मनुष्य तुलंग है ॥१०६॥

> इत्युक्त्वा जग्मतुस्तौ स्वपया तेनैव भास्तता। मुनिरच जगतो मुक्तेर्निमित्तं मन धाद्ये॥१०७॥

ऐसा बहरूर वे दोनों जिस मार्ग से खाये थे, उसी मार्ग से भास्यर स्वर्ग को बसे गये। और मुनि ने जमत् की सुक्ति के लिये अपना मन लगाया ॥१००॥ ददुः पात्राणि भिज्ञार्यमेत्व तस्मै दिशां सुराः । ष्यादाय तानि सर्वाणि तेन वकीकृतं सुदा ॥१०८॥

दिशास्त्रों के देवतास्त्रों ने साकर उनके लिए कई एक मिला पात्र दिये। मुनि ने प्रकलतापूर्वक लेकर उन सब पात्रों को एक कर लिया।।१०८।।

सार्थस्य गच्छवस्वस्मै वदा द्वी श्रेष्टिनी वसी । इदतुः प्रथमां भिन्तां सम्पून्य मुनये नवी ॥१०६॥

उस समय, जाते हुए काणिले के दो श्रेष्ट मेठों ने यूजा कर के नसतापूर्वक उन मुनि के लिये पहली भिद्धा दी ।।१०६॥

> धराह उद्रकश्च हो धर्मादानवृगी मुनिः। श्रात्वा दिवं गती ती च सोऽस्मरद्भितुपञ्चकम् ॥११०॥

श्वराड एवं उद्रक-दोनो पर्म ग्रहण करने ने समर्थ थे, किन्तु ने दिवंगत हो यथे हैं- ऐसा जानकर मुनि ने पाँच मिलुओं का स्मरण किया ॥११०॥

> जोकाज्ञानतमरहेतुमुचन् सूर्यं इवामितः। यथी धन्यां पुरी रम्यां मुनिर्भीमरवप्रियाम् ॥१९१॥

संसार के आज्ञान कर आरमकार को चारों और से मिटानेके लिये, उदय कालीन सूर्य सहश्र मुनि, भीमरय की प्रिय मनोइर अन्य नगरी की जाने लगे ।।१११:।

ततः स काशीमभिजिम्मिषुर्मुनिगजेन्द्रगामी मृगराजकन्भरः । अपातयद् बोधितरौ सुनिञ्चलां निवत्ये कार्य शुभदृष्टिमात्मनः ॥११२॥

> श्री अश्वपोषकृते पूर्वबुद्धचरितमहाकाव्ये बुद्धत्वप्राप्तिनीम चतुर्दशः सर्गः ॥

तब गजेन्द्र के समान गति बाते, मुगेन्द्र के समान कन्या बाते मुनि ने काशीपुरी जाने की इच्छा से खपने शरीर को खमाकर बोधिक्च के ऊपर अपनी सुदद् एवं शुभ इष्टि बाली ॥११२॥

> पूर्व बुद्धचरित महाकाव्य में बुद्धत्वधाप्ति नामक चतुर्देश सर्ग समाप्त हुआ ।

CALL DE PERSON OF PERSON AND PERSON. The Printer of the Park of the

## श्लोकानुक्रमणिका

( बुद्धचरित : प्रथम भाग )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | go   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.0  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | अवाच मोलिएसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149   |
| अंकुरे सनि प्रणाणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 498  | अधापरं व्याचिपरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En    |
| जगस्यः प्रार्थमामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41   | अधापरे निर्विशित्यमंबोस्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/1   |
| भगाग्यमर्च सक्ति शरूडं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20   | वधावधीदाजनुतः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ER    |
| अच्चरसुमनोयोगः स्पर्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 903  | व्यतेष्टपुत्रः परमधतीनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20    |
| अज्ञस्य राजस्त्रनमाम भीसते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2314 | अधैवसुक्ते सम्पाषिपेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125   |
| भजामहिराध स पुष्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36   | अधो कुमारश विनिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145   |
| अज्ञानं कर्म चुण्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 359  | अभो विकीयां तद धर्म एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181   |
| अनम्ब कोलं विषयप्रचानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.83 | अयोचुरचेव विशास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305   |
| अतिमहपदिय शोकमुर्किताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bof  | जभी नरेन्द्रः सुतमाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81    |
| अनुसारते च कामेरचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 949  | भवी निमित्तीश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30    |
| वतो बुवा वा स्वविरोध्यवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148  | अयो विविक्तं कामेल्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154   |
| अथ कष्टतपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pot  | अधोपस्त्याधमवासिनस्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 919   |
| লগ ৰাজনহাত্যক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43   | अहरवरूपाध दिवीकूसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18    |
| अप गोपाचिपसुता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9104 | अद्दर्भक्षाच्या सर्वोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144   |
| अध धोवसिसं सहास्रधोपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52   | अदिहुतामा भागमन्युपैति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199   |
| त्रथ वत्र सुरस्तरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182  | अधिगम्य ततो तिवेक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41    |
| अप त्विदानी बुख्यवित्तवादस्मास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251  | अधीरमन्याः पतिक्षीक्षमृद्धिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014  |
| अय नारीयनपुतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128  | The state of the s | -     |
| अब नेरलनातीरे शुची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505  | अपूर्वः अद्यानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140   |
| अथ महान्त्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103  | अस्यात्मनुज्ञातस्यन्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140   |
| क्षय वन्धुं च राज्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41   | भवनिज्ञत्र सुध्यशं<br>अवसा बृष्ट्यः पेतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49    |
| लय मुक्तः समुपेतमस्यवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141  | भनवा विश्ववा बाळः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| अप मन्त्रमुतैः समेः कदाचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98   | The second secon | 143   |
| अथ सुनिरसिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38   | असर्थकोमीडस्य जनस्य सर्वया<br>अस्यकानुस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *00   |
| वय मेरगुरुगुर्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45   | जनात्मवन्तो हदि पेविद्धा<br>जनावकर्मा स्टप्मध हेपते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186   |
| अब छोलेचणा काचित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194  | अनावमिकाधममित्रकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15000 |
| अथ स् परिहासिशीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 976  | अनुवेनापि वार्राणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305   |
| अध सीऽवततार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41   | अनेन तब भार्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
| अथ हेमसलीनपूर्ण<br>अधाज इति सिद्धी वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3150 | अनेन मणिना धुन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 04  |
| Description of the Control of the Co | Lo   | अन्याय यस स्पृद्वेदनस्थो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144   |
| अधाञ्चा भन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 44  |

| भवकातेषु वैकेकी म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199   | अञ्चल्योऽप्यवनाः                                  | 185    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|
| अन्यक्रियाणाम्यि राजसार्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2%  | जगुरिविकृतश्च                                     | 93     |
| अन्यवत्रप्राथिकारततस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RW    | अज्ञोको दरगतामेव                                  | 98     |
| अध्यक्ष चादाय च जाततवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300   | अरमप्रपद्मानितपृत्तवोऽन्ये                        | 33     |
| जपयान्ते तभैपान्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .46   | बरक्ताचेबरन्प्रे                                  | 364    |
| अवरा बमूर्डर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14    |                                                   | 14.6   |
| जपराः प्रायिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44    | वर्सपायं स्टब्सिति<br>वस्यमु मेन्री स्यकुलानुष्या | 484    |
| अपरास्त्ववद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.0  | असी सुनिनिज्यवनमे                                 | 100    |
| अपि च नियत एप तस्य सावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55%   | अस्तीति देखिएएछोड                                 | 356    |
| अपि अधासहस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.3   | अस्य द्वारामी एव सारमेवा                          | 186    |
| अपि नाम विद्यानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140   | अखिग्योऽपि समर्थोऽस्ति                            | -00    |
| अपि नैर्गुण्यमस्मानं नास्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.6   | जस्य चेत्रस्य विज्ञानाःचेत्रज                     | 984    |
| जपि स्थिराञ्चनंगवन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12    | अस्य ध्यानस्य तु फल                               | 144    |
| अध्यक्षणं से बातमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14    | अहंकारपरित्वागी वजेष                              | 144    |
| अध्यक्षामार्थं क्वलनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166   | अर्द जरायृत्युवायं विदित्वा                       | 942    |
| अध्युष्णमार्थे ज्वलनः<br>अमर्गच्चियत हि तच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44    | अर्द जरायत्युमयं विदित्वा<br>अर्द्द मृपतिमां बुसा | 48     |
| अभागिनी न्निमर्ग वसुर्थरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124   | जहं चुनर्भोहरतीब                                  | 140    |
| अभागिनी पराहसायतेषण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112   | कार्ट विशेषं स्वक्रितं हुतायानं                   | 124    |
| अधिगम्य च ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.5   | अहं हि जानचपि राजेशासनं                           | 106    |
| प्रम्युप्रतमञ्जनिताविद्योत्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4   | वर्ष हि संमारवारेण विजो                           | 3145   |
| श्रमान्धी तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 平     | अहिताल प्रतिपेशश्र                                | 44     |
| असुवाहसंय नास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298   | अही जीवा न इजापि                                  | 801    |
| व्ययं किछ स्यायलपीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8   | अहोऽतिधीरं रङ्ख                                   | 46     |
| क्षं च किछ पूर्वेषासस्मार्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13%   | वहा न संदु किश्रेतच                               | 803    |
| अवमादी गृहान्सुकवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768   | अही नृशंसं सुकुमारवर्षसः                          | 232    |
| अगर राजक्रम हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233   | आ                                                 | 100.00 |
| अगद उद्गमम हो<br>अर्थगते व्यतीते तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501   | आकृष्णात्रभाष्मानं,                               | 980    |
| <b>ालोलचपुर्यमसावदर्श</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255   | आगतान तम्र क्लावं                                 | 193    |
| त्तरपान्तरं पस्य पपुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12    | वाचार्यकं योगनियी                                 | 19     |
| धावसीय तत्त्वस्तुरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę.    | बाजन्मनो जन्म<br>आहा नुपलेश्न्यविवेति             | 14     |
| सन्तीर्थं च पश्चरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.5  | आहा न्यत्वश्म्याधकात                              | 440    |
| अवलब्द्य गवायमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14    | लादाय संदर्भ च पन्नोपपर्य                         | 944    |
| अविद्यापससे सम्पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 813 |                                                   | 385    |
| अवल्यम्य ग्रवाचनाः<br>अविद्यापरामे सम्बद्धः<br>अभिनेत्रे विज्ञेषञ्जः!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162   | आगुष्मतेऽप्यच यथः                                 | 44     |
| अवेन्द्रविष्यय ग्राध्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 344   | जावाँ वयचारीत्वर                                  | 4.0    |
| शब्धि आवं सबये पितृगां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128   | वार्षेण मार्गेल तु                                | 15     |
| The second secon |       |                                                   |        |

| The I | 91    | -0   |     |
|-------|-------|------|-----|
|       | वागुः | 5410 | 101 |

28%

| श्रामान समितिकान्या श्रामान वामिगताय श्रामान वामिग्रामान वामिग्रामान श्रामान वामिग्रामान श्रामान वामिग्रामान वामिग्रामान वामिग्रामान वामिग्रामान व  | आयून इति विज्ञाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.64  | इति वाक्यमनादस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 346   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| वाधावते वाधिगताय वाधावते वाधिगताय वाधावते वाधिगताय वाधावते वाधावताय वाधावताय वाधावते वाधावताय वाधावताय वाधावते वाधावताय वाधावत  | नाज्ञचा समित्रज्ञान्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| शासीनमहेन्द्राहि  शासीनमहेन्द्राहि  शासीनमहेन्द्राहि  शासारहाद्रया बहि पुण्यमिष्टं देर  ह व्याकृत्रशासम्  ह व्याकृत्रसाम्  ह व्याकृत्रसाम्  ह व्याकृत्रसाम्  ह व्याकृत्रसाम्  ह व्याकृत्रसामम्  ह व्याकृतम्  ह व्याक  | अधावते चाभिगताय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24     | The state of the s |       |
| श्रीत स्था वर्ष प्रथमिष्टं परे हित भुतार्थः स्व हित स्थ त्व हित हित स्व हित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ह स्वाकृषंशाणंन स्वाकृष्ण । से स्वाकृषं से स्वाकृषं साणंन स्वाकृषं साणंन स्वाकृष्ण । से स्वाकृष्ण । से स्वाकृष्ण । से स्वाकृष्ण से स्वाकृष्ण । से स्वाकृष्ण से स  | आसीन्सहेन्द्राहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | इति शोक्षाधिभसन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ह् व्याकृतंशाणंव ह्य्यासि ह त्यासुपग्रा गाउं १२२ ह्य्यासि ह त्यासुपग्रा १२२ ह्य्यासि ह त्यासि ह त्यासि ह त्यासि ह त्यासि ह त्यासा ह त  | जाशारश्च्या यदि पुण्यमिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45     | इति धतार्थः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ह्रच्याकृतंशाणें ह्रच्याकृतेलें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | वित्र कालावे कालाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| हण्यामि हि त्वामुण्या गार्ड १२२ हण्येदसी वे प्रधिवी १२८ हण्येदसी वे प्रधिवी १२८ हर् कार्यमिवं कार्यमिवं १२८ हर् कार्यमिवं कार्यमिवं १२८ हर् कार्यमिवं कार्यमिवं १२८ हर् कार्यमिवं कार्यमिवं १२८ हर् कार्यम् वा १४८ हर्व   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | इति धरवा वयस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ह च होत होत होते होते हैं होते होते होते होते होते होते होते होते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 4.55   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| हैं व कार्यमित्रं कार्यमित्येकं १९८ हित क्य तक्ष्य बहुयुक्तियुक्तं १९८ हृत्य कर्ममध्यमं १८८ हृत्य कर्ममुक्तरं व १९८ हृत्य कर्ममुक्तरं व १९८ हृत्य क्ष्ममध्य कर्ममुक्तरं व १९८ हृत्य कर्ममुक्  | Ledun if inificial me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | इति सहरक्षित्रानशिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| इते प्रकार वे विश्व विष्व विश्व विश  | इन्युद्सा व प्राथवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इते प्रकार वे विश्व विष्व विश्व विश  | The Control of the Co |        | देखें च राज्ये न संसे न प्रजी:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| इतं प्रते तेन विश्व कितं १०२ इतं से सत्रमाश्रयं १०२ इतं से सत्रमाश्रयं १०२ इतं से सत्रमाश्रयं १०२ इतं प्रचल्तस्य निश्चम्य १०२ इतं स्था चनमुक्तरं व १०० इतं तत्रयं विश्व मात्रकृतं व १०० इतं तत्रयं विश्व मात्रकृतं व १०० इतं तत्रयं वश्य क्षा क्षा क्षा १०० इतं तत्रयं वश्य क्षा क्षा १०० इतं त्रयं प्रति होता १०० इतं व्यव क्षा परिदेषिता १०० इतं व्यव क्षा परिदेषिता १०० इतं व्यव क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | द्व च श्रामध्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | रमामधीर भ्रमित्रिक्षेत्रके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| इर्षे मे मतमाश्रमं १९८ इत्याक्षा त्रोहे १९८ इत्याक्षा त्रोहे इत्याक्ष त्राच्या व्याक्ष त्राच त्राच व्याक्ष त्र व्याक्ष त्राच व्याक्ष त्राच व्याक्ष त्राच व्याक्ष त्राच व्याक्ष   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | इत्यराही बंधावार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| इस व वस्तास्य निकास्य १०२ इत्या स्याः चनमुत्तरं व १५० इति तस्य तद्या स्थाः चनमुत्तरं व १५० इति तस्य तद्या स्थाः चनमुत्तरं व १५० इति तस्य वचः प्रथा १५० इति तस्य वचः प्रथा १५० इति तस्य वचो निकास्य १५० इति तस्य वचो निकास्य १५० इति तस्य वचो निकास्य १५० इति तस्य म तष्टावयं १६८ इति वुळसमर्थं १५८ इति व्यास्य परिदेविता १०८ इति प्रमान्यवस्य १५० इति प्रयान्यवस्य १६० इति प्रयान्यवस्य १६० इति प्रयान्यवस्य १६० इति प्रयान्यवस्य १६० इति व्याप्यान्यवस्य १६० इति व्याप्यान्यवस्य १६० इति व्याप्यान्यवस्य १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्ते विधानस्य १६० इत्येवस्यक्ते १६० इत्येवस्यक्य  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105    | The state of the s |       |
| इत्या भ्या चनमुनरं व  वि तनपविवोगजातवुःकाः  इति तनपविवोगजातवुःकाः  इति तस्य वचाः प्राथा  इति तस्य वचाः प्राथा  इति तस्य वचां निश्चम्य  इति तस्य मं तहान्यं  इति व्राथान्यं  इति प्राथान्यं  इ  | इद से सत्याक्षय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | इत्यविद्यां हि विद्यान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| इति तनपविचोमजातवुःकः ११५ इति तस्य तदन्तरं १३० इति तस्य वकः भुशा १३८ इति तस्य वकः भुशा १३८ इति तस्य वको निशस्य १३८ इति तस्य वको निशस्य १३८ इति तस्य वको निशस्य १३८ इति तस्य मार्थान्यं १३८ इति तस्य मार्थान्यं १३८ इति वुरुम्मपं १३८ इति वृरुम्मपं १३८ इति वृरुम्मपं १३८ इति वृरुम्मपं १३८ इति वृरुम्मपं १३८ इति व्याप्त परिदेषिता १०८ इति भ्रमस्य १४५ इति भ्रमस्य १३५ इति भ्रमस्य १३५ इति भ्रमस्य एव श्रमस्य १३५ इति प्रवास एव श्रम्भमं १३ इति प्रवास एव श्रमस्य १३० इति प्रवास एव श्रमस्य १३८ इति व्रवस्य व्याप्त विद्यास १३८ इति व्रवस्य व्याप्त विद्यास १३८ इति व्याप्त विद्यास १४८ इति व्याप्त विद्यास १३८ इति व्याप्त विद्यास १३८ इति व्याप विद्यास १३८ विद्यास १३८ विद्यास १४८ विद्या  | इद प्रचल्तास्य जिल्लास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इति तस्य वद्याना । १३ इतुक्ता स्र व्याना । १३ इति तस्य वद्या निकार्य १४ इति तस्य मं तप्तान्य १३ इत्याप्ताय मोच्छ १६८ इति वृद्यामार्थ १४८ इति वृद्यामा परिदेषिता १०८ इति व्याना एरिदेषिता १०८ इति व्याना एरिदेषिता १०८ इति व्याना इप्या १४५ इति वृद्यामार्थ १४ इति प्रवान एव राजम्यो ६२ इति प्रवान एव राजम्यो ६२ इत्येवमार्थ १६ इति वृद्यामार्थ १४ इति वृद्यामार्थ १४ इत्येवमार्थ १४ इति वृद्यामार्थ १४ इति वृद्यामार्यामार्थ १४ इत  | इतक भूकः चनमुत्तरं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 914    | RUMBENNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| इति तस्य वका भाषा १५ इत्तुक्ता स्र १६ इति तस्य वका निशास १५ इति तस्य वका निशास १५ इति तस्य विपरयतो वका १६ इति तस्य मार्डास्य १६८ इति वुक्तममय १५८ इति व्यापरा १६६ विका १०८ इति व्यापरा १६५ १५० इति व्यापरा १६५ १५८ इति व्यापत एव शासमा १५८ इति परयतिपुक्षम्म १८८ इति परयतिपुक्तमम्म १८८ इति प्रयतिपुक्तमम्म १८८ इति प्रयतिपुक्तमम्भ १८८ इति प्रयतिपुक्तमम्भ १८८ इत्येवमुक्तम् स्र वपित्रमण्ये १६ इति प्रयतिपुक्तमम्भ १८८ इति प्रयतिपुक्तमम्भ १८८ इति व्याप्तिप्तिप्तिप्तिप्तिप्तिप्तिप्तिप्तिप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इति तनसवियोगजातवुःसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Tourist annaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| इति तस्य वची निशस्य ६४ इस्तुवायियवः ब्रत्वा ६६ इस्ति तस्य विप्रयस्तो वचा ६३ इस्तुवायय मोच्छ १६८ इस्तुवायय सम्बद्ध १६८ इस्तुवायय इस्तुवायय १६८ इस्तुवायय इस्तुवायय १६८ इस्तुवायय इस्तुवायय १६८ इस्तुवायय १६८ इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय १६८ इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय १६८ इस्तुवायय इस्तुवाय इस्तुवायय इस्तुवाय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवाय इस्तुवायय इस्तुवायय इस्तुवाय इस्तुवाय इस्तुवाय इस्तुवाय इस्त  | इति तस्य तदन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | इत्यक्ता स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000  |
| इति तस्य विपरयती वया ११८ इति तस्य स तहान्यं १६८ इति वुळ्नसम्यं १६८ इति वुळ्नसम्यं १६८ इत्याहाः इमारस्य १५६ इति वुळ्नसम्यं १५६ इति वृज्याः परिदेविता १०८ इति धर्मसम्बद्धस्य १५० इति धर्मसम्बद्धस्य १५० इति धर्मसम्बद्धस्य १५० इति परवतिपुज्ञस्य १८६ इति परवतिपुज्ञस्य १८६ इति परवतिपुज्ञस्य १८६ इति परवतिपुज्ञस्य १८६ इति प्रवास्य एव वासम्यां ६२ इति प्रवास्य एव वासम्यां ६२ इति प्रवास्य एव वासम्यां १८६ इति प्रवास्य वृज्यसम्बद्धतं ११० इति ब्रुविरियं च वीरजस्य। १८० इति ब्रुविरियं च वीरजस्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.020  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इति तस्य स तहान्यं १६८ इत्यादाः इमारस्य १५६ इति वृद्धं मार्थे ६५ इत्यादाः इमारस्य १५६ इत्याद्धं देवी पतिसीक्षम्स्थितः ११३ इत्याद्धं व्याद्धं व्याद  | इति तस्य वर्षा निशस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | इंखुवायम मोर्चेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000  |
| इति बुळंभमर्थं ६५ इत्यादः इमारस्य ५५५ इतीह देवी पतिश्रीकर्म्हिता १०८ इतीह देव्याः परिदेषिता १०८ इति धर्ममत्रस्य ५५० इति धर्ममत्रस्य ५५० इति धर्ममत्रस्य १५० इति धर्ममत्रस्य १५० इति धर्ममत्रस्य १५० इति धर्ममत्रस्य १५० इति परमत एव श्राक्षमते ६२ इति परमत एव श्राक्षमते ६२ इति प्रथमत एव श्राक्षमते ६२ इति प्रथमत एव श्राक्षमते ६२ इति प्रथमते पर्व श्राक्षमते १०० इति प्रथमते विश्वमते १०० इति प्रयोगे वहुदेवमञ्जले १०० इति ब्राब्धियोगे १०० इति ब्राब्धियाये १०० इति व्राब्धियाये १  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इतीह देवी पतिश्रीक्षम्भिकेतः ११३ इत्येत देवं वचनं १२० इतिह देवतः परिदेवितः १०८ इत्येवं ता पुनतश्रो १४१ इति धर्ममश्राहस्य १९० इति धर्ममश्राहस्य १९० इति धर्ममश्राहस्य १८० इति मरपतिपुत्रज्ञन्म १८ इति परधार एव शज्ञस्तो ६२ इति परधार एव शज्ञस्तो ६२ इति प्रशास एव शज्ञस्तो ६२ इति प्रशास एव शज्ञस्तो १२० इति प्रशास वहित्यम् ते १२० इति ज्ञाबिरियं च नीरजस्क। ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इति वर्ष स ग्रहानम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इतीह देग्याः परिदेषिता १०८ इत्येवं ता युवतयो ५० इति धर्ममहादस्य १७० इति ध्वानपरं हथा ५२ इति महर्गतपुत्रबन्म १८ इति महर्गतपुत्रबन्म १८ इति प्रस्त एव राजसूनो ६२ इत्येवसुक्तः स तपरिवमध्ये ९३ इति प्रवाणं बहुदेवसङ्घतं १२० इत्येवसुक्तः स हथ ६५ इति ज्वबिधियं च नीरजस्का ६२ इत्येवसुक्तः विधिक्रमेण १२० इति ज्वबिधियं प्रमानम्बद्धियं १३२ इति मुभिपतिर्मिक्तम्य ६३ इसं तु हथुग्गममन्यविध्यं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्योन केने विकास क्रिकेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इति धर्मस्यादस्य १०० इत्वेवं समस्यादस्य १९५ इति श्वानपरं इष्ट्रा ५२ इति सरपतिपुत्रज्ञनम् १८ इति सरपतिपुत्रज्ञनम् १८ इति पर्यत एव राजस्यो ६२ इति प्रश्नेतुः स तिप्रस्य ६० इति प्रश्नेतुः स तिप्रस्य १० इति प्रश्नोतुः स तिप्रस्य १० इति प्रश्नोतुः स तिप्रस्य १० इति प्रश्नोतुः स तिप्रस्य १० इति प्रश्नोतं १० इति ज्ञाबिरियं च वीरजस्य। ६० इति स्थाविरियंतियंतियंतियंतियंतियंतियंतियंतियंतियंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इतार देवा पातवान्त्रा ज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3791   | इत्येवं ना यहनमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| इति श्वानपरं द्या ५२ इत्वेवं स्मरतस्त्रस्य १२४ इति मरपतिपुक्तवन्म १८ इति मरपतिपुक्तवन्म १८ इति परवत एव राजस्तो ६२ इत्वेवसुक्तः स तपस्विमध्ये ६२ इति प्रजेतुः स निवास्य ५० इति प्रवाणं बहुदेवसङ्घतं १२० इति ज्वविदियं च नीरजस्का ६२ इति ज्वविदियं च नीरजस्का ४२ इति ज्वविद्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इति नरपतिपुत्रज्ञेन्म १८ इत्वेवसादि द्विपदेन्द्रवत्सः ११ इति परयत एव राजस्ता ६२ इत्वेवसुक्तः स तपरिवसप्ये १६ इति प्रशेतुः स तिरास्य ५० इति प्रशास वहुदेवसङ्घतं ११० इत्वेवसुकः स तथ ३५ इति ज्ञजिदियं च नीरजस्का ६२ इति ज्ञजिदियं च नीरजस्का ४२ इति ज्ञजाभेऽपि ४१ इत्वेवसेतेन विधिक्रमेग १३० इति मुमिपतिर्निज्ञस्य ६६ इसं तु इष्ट्रागममन्यविधतं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 790    | The state of the s |       |
| इति प्रस्थत एव राजस्तो ६२ इत्येवसुका स तपास्थमध्य १३<br>इति प्रमेतु. स निराम्य ४०<br>इति प्रवाणं बहुदेवसङ्घतं १३०<br>इति ज्ञुब्रिरियं च नीरजस्का ६२<br>इति ज्ञुब्रिरियं च नीरजस्का ४२<br>इति ज्ञुब्रिशियं ४१<br>इति ज्ञुब्रिशियं ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इति ज्यान्यरं हथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000  | इत्येव स्थरतस्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| इति प्रजेतुः स निवास्य ४० इत्येवसुकः स रथ ३५ इति प्रवाणं बहुदेवसङ्घतं ११० इत्येवसुके चितिः १५ इति बुद्धिरियं च नीरजस्क। ४२ इत्येवसुके विभिन्नसेण १२० इति सुमिपतिर्मिकस्य ६६ इसे तु इष्ट्वाससम्बद्धितं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इति वरपतिपुत्रबन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इति प्रवाणं बहुदेवमञ्जूतं ११० इत्वेवमुक्ते चिताः ६५<br>इति बुद्धियं च नीरजस्का ६२<br>इति बुद्धाभैऽपि ४१ इत्वेवमेतेन विधिक्रमेण १३०<br>इति मुभिपतिर्निकास्य ६६ इमं तु इष्ट्वागममन्यवस्थितं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इति परवत एव राजसूनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44     | The state of the s | - 9.0 |
| इति प्रवाण बहुद्वमञ्जूत १२० इत्वबसुक्त वालतः १५<br>इति बुद्धियं च नीरजस्का ६२ इत्वेष सुकारिय यदा ८०<br>इति बुद्धाभेऽपि ४१ इत्वेषमेतेन विधिक्रमेण १३०<br>इति मुनिपतिर्निकास्य ६६ इसं तु इष्ट्वागममन्त्रवरिधतं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इति प्रगेतुः स निष्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100000 | इत्यवसुकः स्र स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |
| इति बुवाणेऽपि ४१ इत्वेबमेतेन विधिक्रमेश १३०<br>इति मुनिपतिर्मिकस्य ६६ इमंतु दश्वासमस्यवस्थितं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इति प्रयाण बहुद्वमञ्जत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120    | इत्यबमुक्त चार्रुतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34    |
| इति बुवाभेऽपि ४१ इत्येवमेतेन विधिक्रमेग १३०<br>इति मुनिपतिर्मिकान्य ६६ इ.मं.तु रष्ट्राराममन्त्रवरिधतं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इति बुद्धिरियं च नीरजस्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
| इति मृतिपतिर्मिकास्य ६६ इ.मं.तु रष्ट्रागममन्मवरिथतं १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इति मुवाणेऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.8    | इत्येवमेतेन विधिक्रमेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150   |
| निर क्यानिर्दे <b>४० वर्ग नास्त्रीयग्रह</b> े स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इति मुनिपतिर्मिजन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.9    | इसं तु रष्ट्रागममन्यवस्थितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Miles al activities and the second se | इति धचनभिदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/4    | इसे तारवीयमञ्जय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164   |

| इमं प्रलापं करणं निवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| इनाम विचित्रविद्य गाहनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-9  | <b>डरोवंशीवं</b> स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 4   |
| इसा हि कोच्या व्यवसुक्तभूषणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300  | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| इसे दुप्हतस्मांगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1552 | च्यानुसम्बद्धाः घटवानमञ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 363   |
| इमेडन्दे क्रांभिक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195  | भरवास्मनां प्रसंश्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.5   |
| इसेड्नचे नरक्ष्मचं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195  | वातुन्यम्बुविरहासमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354   |
| रमें हि बाध्यन्ति तपा सवायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84   | ऋष्यमहं मुनियुर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 375   |
| इपंच निष्ठा नियता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83   | TZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 201 |
| हवं नु चिन्ता सम कीहवं नु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137  | एक वितिन्य स हुगोप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.   |
| इष्ट्रं द्वि तपंप्रसमाय तोगं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384  | एक सुत बालसनहरू । मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193   |
| इक्टेबिट्रिय कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44   | पुताच तरोत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35    |
| इह न्यद्श्याद्याः स्थम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48   | प्तकत् परमं ज्ञाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550   |
| इह चैव अवस्ति ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/3  | प्ठान् गुहस्थाचवर्तानवेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355   |
| इहागत बाहिनतो दिरचया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194  | एवं कहन स्वयोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200   |
| इशापि काबरपुरवस्य तिष्ठतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340  | एवं गते स्त निवर्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33    |
| इसामेंसेके प्रसिधान्ति सेर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.9  | युवं च ते निव्ययमेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158   |
| इहारित नास्तीति व एप संशयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125  | एवं च ये बसामवाच्य लोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192   |
| ह्रीभित्तंत्रिधीयन् !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | एवं वरा देश्ति च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151  | एवं वा दक्षिमाधिण<br>एवं तु चक्त भवतोऽलुक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| इंदेन हित्या स्वजने परव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188  | The state of the s | 397   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440  | पुनं सूपः प्रश्यकितिहिन्नैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35    |
| जणानु वश्री प्रथमायुक्ते अपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 764  | एवं न्येगोपनियन्तितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33    |
| बर्बस्समी विनेध्दरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 3  | एवं मध्यान् अवतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.9   |
| उन्देन जीवस्ति समा हवान्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,01 | प्रदेविका भूतरायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148   |
| उत्तन्यस्य च मार्गापा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MA   | प्रवेशिया सम्बद्धाः अर्थाः ।<br>प्रवेशिया राजकुत्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1522  |
| उत्तिष्ठ भोः विवय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 364  | एवं व तैश्तीवषदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34    |
| उद्धर वं मगर्<br>स्थानदेशपतनाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 319  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75    |
| वयम् स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31   | एवं स धर्म विविधं<br>एवं हि स स्थानस्वत्रमायसर्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38    |
| उपप्रश्नितं यात्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tana | व्वविधा कालचित्रसक्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136   |
| उपयक्षाः प्रतिसये धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35    |
| २पपपास्तवा चेमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120  | एक्साविध्यसम्बोदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38    |
| उपप्तनं भर्मविषेशनु सस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161  | प्रकादि खया सीम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.9   |
| उपवासिविधिन्वकान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100  | एवमादान्पीस्तास्<br>एवमादा महासानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 |
| वपादामनिरोधेन भवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 1414  |
| THE RESERVE TO A PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 301  | एक इंडबी में या सार्वाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700   |
| वयादाननिदं केन रेतुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £07. | एरा हि नाभित्रं सुचातलस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196   |

|                               |       | 454 1 2                               |      |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| ît                            |       | कामकारणतस्यकः                         | Re   |
| प्रबंध राजा विदिवं विसाता     | 149   | कार्ली चैत्र पुरा हत्यां              | 4    |
| *                             |       | काले ततबाह्ययोध                       | *    |
| कः कण्टकस्य अकरोनि            | 120   | काशिकनकवादीभिः                        | Y    |
| क एव भोः स्त                  | 34    | काशिविशास्त्रक निकाकरामः              | 4    |
| कविद्वस्नास्यमध्यः स्याव      | 28    | बार्ष हि मश्तन सभते                   | 9 25 |
| व्यक्ति से जात                | 18    | कासाधिवासां तु पराह                   | 1    |
| क्यं नु मोहाबतनं नृपत्वं      | 194   | वि या दाचिण्यमात्रेत                  | 4    |
| क्यं ग्राप्सवधी जातन्         | 49    | कि हि बचयति माँ राजा                  | 6    |
| कनकबळयम् चित                  | 48.6  | किश्चिरनगणीयकरं                       | -9   |
| त्रनकारवरू<br>व्यक्तिकरू      | 50    | किसुरत्वा बहु संचेपारहतं              | 196  |
| ब्सप्रहारप्रचलेख ता           | 304   | किमेना सावसम्बद्धनित                  | 4    |
| करालक्षतकर्भव                 | 160   | क्रीण तथा प्रण्यकृता जनेन             | 69   |
| कर्मग्रेव प्रयुक्तिहि         | 303   | कीर्ण सथा राजपर्थ                     | 41   |
| कलेहि चामीकरवद                | 24    | कुलालतोऽसमै स्थिर                     | 2    |
| कश्चित्रस्वलस्य इवोदितः       | 3,614 | कुळाचे घार्यसे गुजः                   | .93  |
| कश्चित्ततो रोपवित्रसादिस्तरमं | 349   | कुछेन सच्चेन बर्छन वर्षसा             | .331 |
| केशिलसानमें जनः हरास्यां      | 134   | <b>इतपुण्यचयाधा</b> न्ये              | 134  |
| हिस्मिन्सि प्रणियाप           | 3/16  | कृतविशिरजुवा <u>स</u> ुतं             | 94   |
| कश्चिद्विजस्तव तु भरमगरेवी    | 80    | जनागर्माडीचे प्रतिपाल                 | 94   |
| कथित सिपेवे रतये              | 31    | इताम्यनु ज्ञायमित स्ततस्ती            | 190  |
| कस्मान्त्र हेतोः कथितान्      | 6     | हरवा ततुपभागन                         | 5 1  |
| कस्य मोल्याद्येत् वाप्य       | do    | हावेद स्वजनोतस्य                      | 388  |
| बाधिसामाधरोहेन                | 100   | हपणां बत बजना स्वयं                   | 41   |
| काचित् पद्मवनारेत्व           | 44    | कृत्वोऽप्यकृत्रकीर्तिओद्वीर्ष         | 3/63 |
| काचित् पुरुषदत् कृथ्वा        | 86    | रुपतः पुरपांत वीचमानः                 | 8.0  |
| काचिवाज्ञापयस्तीय             | 20    | इप्यादिनिः कर्माभिरिद्तानां           | 3325 |
| कासं परिसति जात्वा            | 48    | केचिक्रदक्षेत्रविद्यानि               | 218  |
| काममोहतमस्त्रम .              | 943   | के <del>वि</del> ज्ञह विलक्ष बराकलापा | 41   |
| कामाभिभुता हि न पान्ति सर्म   | 192   | के जिली करेर यो दंहें भैंत्रवसी       | 194  |
| कामार्थमञ् कृपनं करोति        | 194   | देशिसमुद्धाय जिलास्तरूं               | 163  |
| कामास्तु भोगा इति चन्मृतिः    | 386   | केषिल्बमावादिति वर्णवन्ति             | 144  |
| कामा वामित्याः कुषाळाधचीरा    | 388   | देशिराहपरिधान्ताः                     | 19%  |
| कामेध्वनेकान्तिकता च          | 286   | केचित्रवरूपारम                        | 110  |
| कावनकर्मचंत्र नवीऽभिचानैः     | 9.2   | केचित्रमानी,                          | 968  |
| कायनलेशविसुन्तोऽसी            | 200   | केशिसमुख्य नहीं विस्का                | 1216 |
|                               |       |                                       |      |

| 151923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 397   |                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| हो जनस्य फलस्थस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199   | जगति चयधर्मके मुमुख             | 44   |
| कीत्हकात् स्थीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31    | जगतो नियमो श्रेप                | -100 |
| क्रोण गर्भाद्भिनिख्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | जगायनधीं न समोधिस्त             | 199  |
| क्षक्षित्मक्ष्यी विस्तकाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0   | जगामी बीधवानाम                  | 204  |
| क्षांत्रमञ्ज्यो विस्ताय<br>विप्रमेश्यति या कृत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 438   | जनाज ह्यांतिश्रयेन चतिता        | 101  |
| चुरियमाध्यमण्डान्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.78  | जन्मनः कारणं कि स्पादिति        | 207  |
| चेवजा विशिश्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   | जन्मनागाजरा                     | 204  |
| 模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | जरां व्याधि च मृत्युं च         | 44   |
| चालस्वे परम्मीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (8)   | जरामरणनाशार्थं .                | 3.0  |
| ण्यातानि कर्नाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 9:  | जरामुधो व्याधिविकीर्णसायको      | 103  |
| ग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | बरा व्याधिक मृत्युध             | 4944 |
| गगन मगबहुत व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43    | बर्छ नथित मौर्यक्ष              | 264  |
| गतप्रदर्भ विष्ठकीहरुप्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.9  | बातः कुछे को हि नरः             | 175  |
| गम्बंपुता या भ्वतस्वगाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,6   | जानामि धर्म पति निश्चपं         | 250  |
| गार्च हि ते छोहित चन्द्रमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15%   | जाम्ब्लदं हर्स्यमित्र प्रदीत    | 194  |
| गाम्मीर्थमोजध निजान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548   | जायूने जीर्यते चैव              | 350  |
| गिरी वने वाप्सु च समारे व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370   | वाहिमा स्वस्तिकाङ्केम           |      |
| गीतिहिंबन्ते हि सुना वधाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166   | विष्यंस्यान्य अस्तरार           | 344  |
| गुणियो हि गुणामां च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588   | जीवकोनान् स                     | 363  |
| न्द्रपरिचकपाट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1876  | आवा बहुविधा लोक                 | 9500 |
| गुरुनि वासीस्यगुरुणि चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320   | जैतीपाबीड्य जनको                | 28.6 |
| गुन्ते जिलासुरमार्वस्तभाग्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160   | त                               |      |
| मृहप्रवेश प्रति यथ में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125   | तं तिहितुः प्रेषम् विचित्रवेषाः | 124  |
| गुधामाणाः करेरादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134   | सं ताः इसारं पपि                | 34   |
| गानमे द्वित्वयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95    | त तुष्द्रवः सौम्य               | 159  |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | तं न्यावतो न्यायविदां           | 126  |
| चक्राङ्गादं स तती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48    | तं प्रेष्य मारस्य च             | 1.64 |
| चल्यकपुरिवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.0   | तं प्रेषय पोऽल्येन यथी          | 122  |
| नापेश्य वाणी निहितोऽपरेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/45  | तं बहाविद् गराविदं              | 33   |
| विकेष वस्योपरि बीक्षसम्बः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164   | सं सपायकाया च श्रामेन           | 180  |
| Reguezum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288   | नं ब्रुप्ट्रियम्बिज्युटरनं      | 120  |
| चौराम्बर। स्डफ्टाम्युमचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91819 | नंति ता मेनिर नार्थः            | 44   |
| चनवष्टवा समाधिको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98    | तव स्यानसूर्व प्राप्य           | 1.04 |
| न्तवाणा इस्मिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99    | ततः कदाचिन्सद                   | 40   |
| Ti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | वतः कुमारं सुरगैम               | 99   |
| वसल्य प्रया अवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.0   | वतः इसारः वनु                   | 37   |
| The second secon |       |                                 |      |

| -     |    |      | -diffe |     | _   |
|-------|----|------|--------|-----|-----|
| 77.17 | MO | A5 4 | (11    | II. | GI. |

2.58

|                                     |       | - A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| वतः हमार्थः स                       | 55    | ततस्तथा शोकविकाप्रविद्धवां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 424      |
| ततः हमारो जरपा                      | 3.4   | तसस्तद्वानी राजरामविक्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1865     |
| ततः कृतेश्रीमति राज                 | At.   | उतस्तदा मन्त्रिपुरोदिना ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174      |
| ततः वागात चयमध्यगोचराः              | 393   | वतस्तद्भ्यानमुख्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特别由      |
| ततः वस्माव पुरोधा                   | N-F   | वतन्तुरहायपुरः स दुर्मनास्त्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700      |
| त्रवः पुरोबानगर्वा                  | 196   | ततन्तु शेषमविरक्तकोधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.44     |
| ततः प्रकीर्णोदन्तस                  | 31    | तत्तरतेव स दीव्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1989     |
| ततः भगेता बदति                      | 90    | तती बटायक्कलपीर्चेलां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.8     |
| सतः प्रसन्तव                        | 2     | ततो व्रश्वी भवस्थास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RAR      |
| त्रवः शम विहारस्य                   | 3160  | ततो द्विजातिः स वपोविद्वारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,0      |
|                                     | 20    | वती चनुः पुष्पमयं गुरीचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 841      |
| ततः धरकोयदपाण्ड<br>ततः शिषं कुमुमित | 8.6   | ततो धराबामपतद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111      |
| ततः ग्रुची वारणकर्णमीले             | 154   | ववी निवृत्तः स निवृत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24       |
| त्रतः ब्रुवाधी मनसामग्रास्थी        | 195   | वतो नृपन्तं सुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33       |
|                                     | 766   | ततो नुपस्तस्य निवास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       |
| ततः शुच्या राजा विषय                | -3953 | ततो बमाचे स रथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.5      |
| ततः षट्कस्य तराह                    | 7.00  | ततोऽज्ञबीच् सार्गव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20       |
| तितः स कामाध्य                      | 48    | तती भुवक्षप्रवरेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105      |
| वतः स कायामिनिनिम                   | 387   | ततो अमित्रिद्धि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3=3      |
| ततः स ज्ञाम्बृनद्                   | 33    | तनी महाहाणि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38       |
| ततः स वान् मनिमती                   | 198   | ततो मार्चलं भित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192      |
| ववः स वैराधमि                       | 49.   | तती मुलादिगांकेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140      |
| सतः स धीरोऽपि नरेख                  | 80    | ववी मुहूर्त मुबशोकमोतिवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339      |
| ततः स पर्यक्रमकन्यमुनम              | 195   | वनो सुदूर्तान्युदिवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65       |
| वतः स प्राध्यस्य                    | 8.9   | The second secon | 9-10:00  |
| वतः स बालकाक                        | 55    | ततो स्वव्यापवपुद्विका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100      |
| ततः स बाप्यप्रतिपूर्ण छोचन्         | 784   | वतो ययुमुद्दमतुका दिवीकसो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ततः सवाप्या महिषा महीपतेः           | 20.8  | तती रागाजवं रहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154      |
| ततः सवाध्यो सन्विवद्विवानुशी        | 123   | तती वचः सुनृतसर्थदच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.9      |
| ततः स श्रद्धात्मभि                  | 80    | ततो वचस्तुस्य निवास्य सन्त्रिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345      |
| ततः स सञ्ज्या च तस्य                | 193   | ततो विमानेर्युवती<br>ततो विगेषेण नरेन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33<br>30 |
| ततः सम तस्योपरि ब्यान्त्रतं         | 185   | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW | 33       |
| सत इन्द्रसमी जिलेन्द्रियाचा         | 48    | ततो विद्यमाञ्जूमुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44       |
| वत उत्तममुत्तमांग                   | 4m    | ततो विद्योगं कपिलाह्नयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303      |
| ततम स पुनर्द्द्यो                   | 30F   | ततो वृद्या धरितस्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199      |
| ततस्त्रथागन्यति                     | 44    | वतो हिन्दाधर्म वस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393      |
| ततस्त्रथा भवंशि शास्त्रनिःसहे       | 69    | तरिवयम्चिष्ठ लमस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.60     |
|                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700      |

## बुद्धचरितम्.

| तत्वर्यमचायमदर्शनं मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,0   | विश्वात्तिमं धर्म परमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| नर्त्वातोऽस्मि तवानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.5  | तजारतिमें न परापचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,0    |
| तत्त्वाज शस्त्रं विसमर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35    | वजाहंसि महाबाहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61     |
| तम के जिस् व्यवस्थानित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355   | तचास्मि कामान् प्रति संप्रतार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 1256 |
| राज ता अकृति नास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 554   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343    |
| वन्न विमाययो नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255   | विभिन्नवाहा वसुधाधिवास्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150    |
| अन सम्बद्धमतिर्विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 993   | विश्वप्यक्षी नार्द्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123    |
| चवाळस्यं वसी बिहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152   | तनमा कृषाः बीक<br>वनमा कृषाः बीकम्पेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119    |
| वर्षनमाळोच्य स राजभृत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381    |
| तत्सीस्य मोचे यदि मक्तिरस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180   | त्तपःप्रकारांश्च निरोषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6    |
| तासीम्य रावर्षं यदि पैतृकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200   | तपोवनस्थोऽपि चृतः<br>तपोवनेऽस्मित्रयं निष्हयो वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121    |
| सन्दर्भार्थ स्थतेश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35¢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44     |
| <b>उधा</b> गतीत्वास्मुणेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440   | तमाधमं जातपरिसमी ताबुरेत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116    |
| नपापि पापीयमी निर्तिते गते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | तमासीनं नृपस्तं<br>तथा चाह्यकोकोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110    |
| तमास्य अस्यानिसमेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365   | The state of the s | 203    |
| उपेव थे क्रमंबिल्(डिलंदोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.700 | वरच्छित्। हृतचस्त्रधान्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99    | त्योकमात क्रांग्यमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255    |
| संयेव बराज्वाचिवति ईसावचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151   | वस्तुम परिवाधिनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84     |
| नव्य मां वानय नव नव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.27  | तस्माचतस्तायुपतम्य नन्तं<br>तस्मान्त्रियगैन्य निषेत्रगेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213    |
| तर्दसि विकारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1    | Property and the second | 138    |
| तवा हि तजन्मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33    | तस्मान् प्रमाणं न बचो न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     |
| तप्तिं परिसम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja 2  | तस्माव्योव से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49     |
| विदर्भ नवसाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53    | तरमाद्यीरं व्यवसमादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 593    |
| त्रदेषं स्रति सुन्तार्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   | तस्माद्यं नाहंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 969    |
| नर्वं महि विभव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99    | वस्माव्हेंसि वद्वतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444    |
| वर्षेत्रं सति संवार्यं मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68    | तस्मादाहारस्तो ध्वस्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505    |
| नवेषमध्येष रविमंही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122   | वस्मान्त्रत्राण्योत्यति वचनार्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,6    |
| तदेवमधिविष्यास्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94    | तस्माङ्घः गृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5    |
| तदेवमानां नरदेवि दोवतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 909.  | तस्मिस्तथा भूमियती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70     |
| तदेति पर्मधिप मन्त्रियार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199   | तिसिमस्तु बाजेडिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169    |
| वर्ष्ट्रियन्त्रान्यतसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124   | वस्मित्रवी संधिवनोपग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134    |
| वद्बुखिरेण वदि निकितास्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86    | निस्मिन् वने श्रीमिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      |
| नवोधियुर्ध समयेष्य कीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354   | त्तिसन्बिमोत्ताय हतप्रतिहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106    |
| वदीधिम्हे प्रविद्याचमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164   | वस्य ता वयुवाचिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193    |
| वदमशीमि सुहद्गुला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48    | तस्याणिणी निर्निसिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |
| तञ्जूषा तावद्वसुधाधिपत्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193   | तस्यासम्बा विस्तरहर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000   |
| तवाषदेवेष न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20%   | तस्या विदित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| The state of the s | 20.4% | Sec. as trained and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |

| 100 |       | 124 | -     |
|-----|-------|-----|-------|
| -   | alg a | H   | गुन्। |

२र१

| CANADA CONTRACTOR OF THE PARTY  | 600   |                                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| तस्येन्त्रकरपस्य जपन्तकानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119   | ₹                                             |       |
| नाः संस्तकाचागुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ब्र   | वृद्धः पाम्राणि भिचार्ष                       | 331   |
| ताइशं सुलमासाग यो न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355   | दशस् परिणशेष्यद्वःस्                          | 70    |
| ना अभिः प्रेचितेत्वीयेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25    | दाचिण्यमीयधं सीवा                             | 1476  |
| तामिसमिति चाकोवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153   | विश्वतिव हि स्वोति                            | -     |
| तालप्रमाणाध्य गृहीतगुङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168   | विवः चेतः स्ववंति                             | ₹06   |
| तावर्षमामासतुरईवस्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174   | दिग्बाहुतं सन्म                               | Ą     |
| तावसी स्वायतः प्रदूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 940   | द्वापप्रभाव्यं कनको                           | 19    |
| साक्षां सच्येऽनवस्थानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49    | द्राप्या च घैर्येण                            | 4     |
| तानाग्रेपंतिधानां वो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28    | होचित्र अधिनो प्रस्व                          | 156   |
| तास्तथा तु निरास्भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88    | इ:सप्रतीकार्गिमचन्ता                          | 144   |
| तीर्धानि पुण्यान्यभितस्त्येव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 914   | हुःसाम्मर्क सेकविष                            | 9.9   |
| नोबैः प्रयोगिविधैरवासाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180   | दुम्बार्णुब्रामाधिवकीर्ण                      | 3.8   |
| सर्वावयर स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99    | बुँगावितेम्यो विषया                           | 314   |
| तुर्ययाम उपाकाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200   | दुःसंडिमसंबिस्त्वय पुन्य                      | 4.5   |
| नुष्टा द्याकृतंत्रार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305   | देवतो श्रीषु माहामर्थ<br>रहा च संसारमये महीये | 140   |
| तुष्ट्रवयमेत्व फलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343   |                                               | 190   |
| नुणं बहुति नसायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 504   | हड्डा च सोर्णसुबमाबताचं                       | 335   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | रङ्गा तमिचवाङ्कलप्रदावं                       | 4%    |
| लुष्णारोच उपादान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 905   | रङ्गा विभिन्नां सुरातुःसतां                   | \$150 |
| कुणागळ मोहतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319   | रङ्गासितं <del>। ब</del> शुपरि                | 13    |
| ते चोपतस्थुर्देषु।च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Self. | देवी तु माचा विद्वच                           | 99    |
| नेम्यः स्थितेम्यः स् तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lea   | देवेन वृष्टेशीय दिरण्यवर्षे                   | 388   |
| तेषां राज्येऽस्तु शमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150   | देवैरभिआध्य                                   | 9     |
| तेयां प्रणादेश्तु तथाविषेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166   | देहाद्वचयस्तेन तपस।                           | 5.03  |
| ती जातुं परमगतेगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वस्य  | इवति संपरिपचे निर्मिते                        | 39.5  |
| ती स्थायतस्तं अतिपुज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116   | इष्टा जोता च मन्ता च                          | 143   |
| नी सोध्यबोदस्ति स ब्रिबंबाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200   | इष्टे प्रियं कः स्ववनं हि                     | 150   |
| रवक्तवापं स्थितं चर्मसंगिनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 530   | इन्द्रानि सर्वस्य बतः                         | 140   |
| श्यक नवार गोकमेहि धेर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 725   | हिलेखे स्वागते पामे                           | 138   |
| जासब निःचं सरणाध्यजानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99    | द्विरदरद्भवीवधी                               | 10    |
| विवर्गसेवां नृप वन् इत्वतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143   | ¥                                             |       |
| न्य पुनन्यायतः शासन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 794   | धनस्य स्वस्य च तस्य                           | 34    |
| स्वग्रहिधडोपी निःवोपै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 963   | धन्योऽस्त्वनुप्राद्य                          | 3/3   |
| The state of the s | 190   | धर्मस्य चार्यस्य च जीवलोके                    | 390   |
| न्बन्छोकशस्य हृदयासमार्थे<br>त्वस्थामते पूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94    | पनाधिति मृत्राणेश                             | -     |
| Carried Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |                                               |       |

202

## बुढचरितम्

| धान्यकुसंबिष्ट                | 54    | नाबीजियेन्यो हि तथा विभेषि    | 3112    |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|---------|
| धीमसुदारः ग्यसु निवयस्ते      | 0,4   | माधवं जीर्धवयसी               | 146     |
| •गानप्र <b>युतंनु</b> ।हर्माः | 509   | नाथपॅभेतज्ञवतोऽभिद्याः        | 198     |
| भवानुकी वी भरितकताह           | 949   | नासीत् कस्तवा कश्चित          | 366     |
| अर्थ स जानत्मम धर्मवसभी       | 115.  | नासिम पातुं पुरं वान्हो       | 18      |
| धुवी यस्माच                   | 44    | नास्यान्यधार्त् प्रति         | 310     |
| W.                            | -     | निःश्वरय दीर्थं स्विधारः      | 38      |
| न सम्बद्धं गहित एव            | 45    | निःस्त्य कुन्जाश्र            | 134     |
| न विभिन्नं स्वर्गसुन्ताय मे   | 113   | नित्यं यचित्र हि छोणा         | 44      |
| न च धतावींशिस फलधपूत्तवे      | 2000  | निद्धाविधाताच तभेव शब्या      | 11/3    |
| न चातिहीपीट्टिक               | 215W  | निमित्तरव कर्म ज्ञाया         | 100     |
| न चानुवर्तनं तम्मे            | 19.5  | निरवेष्वातिबा <u>द्व</u> च्यं | 300     |
| न सास्ते दुवंछेनासं           | 10000 | निराधारं जगर्यकं              | 440     |
| न वेप अमी वन एव सिदः          | 9:13  | निरीक्रमाणा भवदेतु            | 1       |
| स बहुयं न चारि चानुसेर        | 575   | निरीयम ता बाज्यपरीतळोचना      | (福春報    |
| नगरं क्रियुद्धमर्गाच्छलं      | 583   | विवृतिः भाष्यते सम्पन्        | -yay    |
| न परयति घटं सभी               | 909   | निवर्तवासाम च राज             | 10      |
| न अधेन्सरणाय                  | 69    | भिवन्त्रंतां स्त विः          | 26      |
| नमस्कारवपट्कारी               | 198   | निवसन् कविदेव वृत्रम्थे       | 189     |
| न से पर्न संक्रमतं हि पूर्णने | 135   | निवृत्व चैवाविस्यक्तपोतनं     | 396     |
| सरः पितपानग्पाः               | 150   | निवास्य च चान्यस्थानमध्ये     | 238     |
| बरदेवसुनस्तमस्यपृच्यद         | 13    | निकास्य च सरवत्तरीरगामिनी     | 107     |
| नरपतिरथ तो बाशास तस्माव       | 556   | निक्षि असुसामवद्यां विदाय     | Total . |
| नश्यतिरपि पुराजनम             | 30    | निषसाद स यम शीव               | 10      |
| नवपुण्डसार्थ                  | Ęs    | निष्कास्य तं चोत्यलपत्रनीलं   | 44      |
| नवरकाणहीनकि द्विपति           | 44    | न्तं व बुद्धिस्तव मातिस्वमा   | 1386    |
| नवहाटक भूषणा                  | 64    | न्तर्भवा न परयोन्त            | 557     |
| न हास्यमर्थेण वर्ष प्रविष्टा  | 3101  | न्यस्तु तस्येव                | 34      |
| नागीरको बन्दुपु               | 54    | नुपोऽनबीतसालास्यागातस्यागा    | 744     |
| नाधीरवत कामसूखे               | 94    | ने अवसं तस्य तु               | 43      |
| नाज्येष्ट दुःस्ताच परस्य      | 24    | 4                             | lian    |
| नाताप्रसिद्धेमेव              | 3.9   | पच्यन्ते पिष्टवत्केचिव्       | 194     |
| नान्तर्गहिम छोडेनु            | Eop.  | पन्नेपनोऽन्येन तु विध्युका    | 146     |
| नामस्पनिराधे च                | 500   | पणवं युवतिर                   | 88      |
| नार्व धर्मी विस्ताताच         | 312   | पठतस्तान् प्रतिखेदा           | 199     |
| वाबजानामि विषयाम्             | N/s   | पतवस्तान् विमानेश्यः          | 135     |
|                               |       |                               | 1000    |

| G   |       |      |     | - |    |
|-----|-------|------|-----|---|----|
| स्र | Per l | 99.5 | 179 | H | DI |

यमञ्

| पतन्तस्तेऽपि शोकातां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335  | प्रणिपत्व च सामिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| परे नु वस्त्रिय तरा न भीनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3943 | बनविषकपुरस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45     |
| पन्ना हि नियांनुमर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360  | प्रतिगृद्ध ततः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    |
| परे हि इन्तुं विवशं पळेप्समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248  | मितयोगार्थिनी काचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.5   |
| परतः परतस्यामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399  | प्रतिसंहर सात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8    |
| परमभिति सतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25   | प्रत्यक्षरीनान् विक्लेन्द्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.9    |
| परमसिति नरेन्द्रकासनाची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.0 | प्रयोजनं यसु ममीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15     |
| परमंत्रीय दिस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ea.  | प्रक्रम्बवाद्वम् तराजवित्वयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116    |
| परेण हर्पेण ततः स पन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45   | प्रविष्ट्रवीचस्तु सुतोपण्डयमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198    |
| वर्षाहाच्यानमृतिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55%  | प्रागुसरे चावस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| परव सर्वास्त्र प्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99   | याग्देहाम् अवेदेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 797    |
| पालान्ते दार्वाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39%  | प्रासादसोपानसङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33     |
| पांच्यन्ते क्रियतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55.W | वियास पन्यन्त्रिप्यांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45     |
| <u>चितरमभिमुनं</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900  | वियेण परयेन हितेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195    |
| and the second s | 550  | वीतव तेज्यो दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19     |
| चीतं समेनापि पयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24   | प्रतिः परा से भवतः कुछन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 486    |
| र्वानवानुस्तर्भा कावित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W.C. | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| धुर्च वाक्रीघरं खार्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61   | फल प्रजेदुः सुगमिक्षणध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :5     |
| पुजाय में पुजाती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6  | च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| पनः कमारो विनिवत्त इत्यमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105  | बहां इंडेरचेतिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE    |
| युनः स वेदनाम्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305  | वजार राज्यं स हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| पुनरात्म पुनर्खुतिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200  | वर्जमहर्ग नहुषे महेन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 12*4 |
| युनद्देश्यी स मृत्याचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 912  | बहुविधविषयस्तितो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33     |
| दुतमंबोऽस्तीति च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.50 | बहुसा किछ शत्रवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63     |
| युनश स्थायमान्।ऽसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fak  | agains and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333    |
| पूरं तु तत्स्वर्गीमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ew   | बहुति करवा समरे प्रिवाणि में<br>बाळपुत्रों गुणवर्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45     |
| At Il areassas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36   | बाहाबोक्छ निविद्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94     |
| पुरमय पुरतः अवेदम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vv   | THE PARTY OF THE P |        |
| पुरा हि काशिसुम्दर्भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 359  | बुद्धी व्हियप्राणगुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 S   |
| पुरुषो पदि जामीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30   | वुद्धे सस्मिन्जुष्णांसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| पुष्टाम तुष्टाम तदास्य<br>पुजानिकाषेण च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218  | बृहस्पतेमहिन्यां च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | बोधाय कर्माणि हि यान्यनेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190    |
| पूर्व तु सा चन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24   | बोधाय जातोऽस्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1    |
| प्रवासिक्यो विभने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | जबीम्बह्महं वेद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141    |
| प्रकृतिकेशाः शिविमोपसुरवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348  | महावर्गमिदं वर्ग यथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15     |
| प्रकृतिथ विकारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149  | महापिराजपिसुरपिन्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :93    |
| श्चन्य में जन तदालगानियं<br>क्यान्यनेतानियम्बाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   | नवाधास्मरकृतियेचं जनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6      |
| CONTROL CONTROL OF THE PARTY OF THE LAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100  | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

| - W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | महोरणा वर्मविशेष                  | 14   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| भे भाषुरं चाहिरसाधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24   | महोसिमन्त्रो सृद्योऽस्त्राः सुमाः | 990  |
| नवाद त्याः परिपद्गनेम्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306  | गोस(बन्बालद्स्तार्थ               | 270  |
| अवस्यकाळी विषयाभियत्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134  | सात । वासज्ञमाङ। यो               | 43   |
| भवनमध दिगाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   | भारस्ततो न्तचम्मुदीणी             | TEN. |
| भवन्ति द्वार्थदायादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48   | माहारम्यं नहि तस्मन्ये            | NE   |
| भवाजन्य सर्व देन<br>अवेच कर्मो विद् नावरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305  | मिष्याचारं मुखाबासं               | 948  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348  | <b>सु</b> डुटार्रापकर्गीले        | 44   |
| मस्मारूवा डोहित्रविन्दुविदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163  | मुक्तश वृभिजनवा                   | 25   |
| भावज्ञानेन दावेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NB   | मुक्तवा विल्डासक्छत्रवर्षा        | 419  |
| बीप्येण तहीदरसंस्केन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193  | मुखेषु वा वेदविधानसंस्कृती        | 312  |
| शुरावापि राज्ये दिवि देवतानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188  | अ्थेत सामा नगनान्ताविते           | 149  |
| भूतं नतः किचित्रसम्बर्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346  | सुंब इन्द्रक मा बार्ष             | 614  |
| -ब्तेरसीम्बेः परिस्थक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | मृत्सुहमद्ब्याज                   | - WH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161  | स्मराजगतिस्ततो                    | EN   |
| भूग्वापरे वारिधरा बृहम्तः<br>भूषः प्रवृत्तिसीह काविवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 754  | स्या सवाधार्तस्थाम् स्वान्ती      | 388  |
| भूषक्ष तस्मै विद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39   | स्थानमान हरणे .                   | 507  |
| मेचोपभोगीति च नानुसम्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 345  | स्यंग्याधिज्हाधर्मा               | 特展   |
| अवस्य तरमाध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9%   | नेवाम्बकवादियु पा हि वृत्तिः      | 133  |
| सबी कठार सुसभीचर्ग वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 324  | भोचाय चेहा बुगमेन                 | 4    |
| म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | मोर्च धर्म बाहीस                  | 366  |
| मणिकुण्डलद्ष्यप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59   | मीक्षिपरेरंगविषकहारेः             | 352  |
| अभिनामं सन्द्रवहस्तसंस्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215  | य                                 | 200  |
| मणस्य परप्रदेश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160  | वं कामदेवं प्रवद्नित लोके         | 104  |
| सर्नावजित्। नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 明有   | वः विच्दाहेन विद्धामानः           | 7164 |
| महियोगं प्रतिच्छ्न्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48   | य एव। हे स एवे हे                 | 959  |
| मधुरं गीत्सन्तर्थम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ve   | यच द्विमार्च कृषिको               | -33  |
| भव्यस्तती तस्य रिपुर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   | पजेस्तपोभिनियमेश तस्तिः           |      |
| भवसा च विविक्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Ea | यतः सरीरं समुस्री बरोन            | 98   |
| मन्यायगीतमो भिन्नः<br>सम त विषयमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.6  | बतब बुद्धिसत्त्रेच                | 105  |
| The State of the S | 5.9  | यत्रभ वासी वनवाससंमतं             | 302  |
| समापि कामे हुन्ये सुदास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113  | यतो बहिरांच्यति पाधिवासमा         | 10%  |
| समेदगढगस्यति यद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315  | यञ्चमाञ्चानतृष्णाना               | 155  |
| महती परिवादिशी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 55 | पत्नेन कडवाः परिरक्तिताल          | 586  |
| महाया गुणाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44   | वस्याणियादीदरप्रस्कृती            | 189  |
| महामिति चन्युपपंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.3  | नव स्थितानामभितो विपत्तिः         | 350  |
| महीन्द्रतो धर्मपराध जाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143  | यया च वर्णास करेरपीडवंस्तर्पेव    | 305  |

| श्रीका | तुका। | मांज | 朝 |  |
|--------|-------|------|---|--|
| 120    | 2   2 |      |   |  |

.इ.इ.इ.

|                                                         |        | and the same of th |             |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| वधाःवगानाभिद्य संगतानां                                 | 158    | गरमाबाङम्बने स्दमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10          |
| यथा अमनयो दिवि चापपङ्कयः                                | 101    | बस्माइव च भूतानि प्रमुद्यस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.54        |
| वचा सुने श्वस्ताववंदिता                                 | FOR    | वस्ताचाति च डोब्रेडवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61          |
| वधावदेतादिजाय चेवशो                                     | 153    | या च प्रवृत्ता तव दोव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121         |
| बचा बोबुबर्ती विद्वहणोध्नको                             | 203    | या च सुतिसोचस्यास्यलनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334         |
| वधा हिरण्यं शुन्ति                                      | 4      | यानं विहाबोपयनी सतस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119         |
| बाहिप स्वाद्यं भीरः                                     | 44     | वानजीयव्यापि न बान्ति दार्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750         |
| वद्धि स्वादशमये वातो                                    | 98     | यान्ती वतस्ती सूत्रया विश्वीनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939         |
| बद्द्वांतः परिपालयतां तरा                               | 2112   | यान्द्ववंश्वविक्य कर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280         |
| वर्षात्व वहारमानर                                       | 44     | वा दि काञ्चित्रयतयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34          |
| बहुष्या:मानुतेमापि                                      | 46     | ये चार्थकुर्द्धेषु भवन्ति छोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194         |
|                                                         |        | ये पद्मकरपेरपि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39          |
| यब्द्यात्थावि नर्गुव्यं<br>यब्द्रममोऽपि नरेन्द्रशासकार् | 900    | ये राजनीरोदकपावकेश्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1995        |
| बद्दा च गर्भासम्बद्धाः                                  | 1975   | वेषो कृते वारिणि पावके च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144         |
| बबा व जिल्लापि सही समझा                                 | 593    | यो दुन्दशूकं उपितं सुज्ञाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5'45        |
| षदा च सम्दादिभि                                         | 25     | यो निक्षयो धर्मपिसी नवार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| यदा तु जाया पीतं                                        | 44     | यो निश्चयो सम्बद्धाः त्रवाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369         |
| यदा मुतन्त्रेव म                                        | 40     | थो हि चन्द्रमसरावेग्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45          |
| बदाव्य चापीएकडां कुळोचितां                              | 3159   | यो धर्मधर्मी पश्चिक्तामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133         |
| यवा पत्रन्ति तेऽनामा                                    | 133    | AL MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.         |
| नदा समया वालु                                           | 100    | शक्क विविधीयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20          |
| वहिनु मृबर कार्य एव                                     | 115    | The second secon | 184         |
| वदिन्द्रियाणां नियतः प्रचना                             | 199    | राष्ट्रोऽपि बासोयुगमेडमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/43        |
| पदि वसी मार्भासस्य पावि                                 | 201    | राज्यं मुस्युक्तीय पश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254         |
|                                                         | 120000 | राउपे मुपस्तवातिनि पद्धभित्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,50        |
| यदि ग्रहेपिध्यत गोधयन् जनं                              | 106    | रिर्चियम्तः थिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34          |
| वसेवं पापकर्माणः                                        | 19.5   | हरोह सस्यं फलंबच<br>स्थान्य हम्ब्री व्यसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40          |
| पदाबद्यायं ज्युरंगिरा                                   | 3      | deduct them are con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24          |
| यमेक राजेण तु भतुराक्षमा                                | 300    | पा -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700         |
| चयातिखेद राजपिर्                                        | 34 6   | क्रवनां महत्त्वानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.49        |
| वब प्रदीसारवरणात                                        | 130    | लेखपमस्येच चयुद्धितायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28          |
| यस्त् लस्मिन्युक्ते भग्नो न                             | 355    | लाकस्य सोसाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5         |
| यस्तु द्वा परं जील                                      | 165    | ळाकालानसम्बद्धम्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 933         |
| बरब प्रस्ती शिरि                                        | 14     | कंधादि मोहाद्यवा अवेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444         |
| वस्तु ग्रीनिसुवात्तस्मा                                 | 144    | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| यस्तु भावाससंदिग्धा                                     | 131    | दंशिधयं गर्भगतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (NE<br>(NE) |
| वस्याच्या तरिव पाद्य                                    | 707    | वंधस्य प्रथमे शिन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205         |

#### बुद्धचरिवम्

| बजबन्ति न यशेवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | day is         | विरमास्यापि यदिश                          | 5140 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------|
| वनसनुपमसाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | þà.            | विल्यवंत्रको मलिनोशुकास्वरा               | 100  |
| वनब कीमारमतीस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.            | निकीनम भूगधा रहीद सस्वर                   | 141  |
| वयांसि जीगांनि विसर्ववन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130            | पिविषं जीवनस्यात्र                        | 201  |
| बगोऽनुरूपाणि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.8            | विद्यतास्यपुरा                            | 24   |
| वरं नदुषस्य विश्वयानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200            | विश्वको मधापि प्राप्ता                    | 150  |
| वरं हि सुकानि तृणास्वरूपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 356            | विशेषमच शुध्यु                            | 500  |
| <b>नराजनागणक</b> िलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41             | विश्वासित्रो नहर्षित                      | 1974 |
| वरादमीनाचलरोष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161            | विषयेषु इत्हर्स                           | 44   |
| वाग्सः क्लामिलंकितेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24             | विषाद्यारिष्ठवळीचमा सतः                   | 350  |
| वातायनेन्यस्त विनिःस्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43             | विध्याववी वायुक्दीण                       | 361  |
| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY | Ale:           | विहास बिन्ता भव                           | : 1  |
| वाता वयुः स्पर्शसूचा<br>वावमीकिरादी च सस्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | विदाय राज्यं विषये                        | 43   |
| यासपूर्व समागम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43             | व्ययक्ति स्विम्यग                         | 194) |
| नाग्रन्ते गजन्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 594            | म्यनसाय हितापोड्य                         | 205  |
| विकार इति युष्पस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 960            | <b>म्यापोध्यवीरकामव्</b>                  | 45   |
| विकारमहतिस्यो हि चेत्रलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184            | मजलय चाजिबसोऽपि                           | 300  |
| विगते दिवसे वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10             | श                                         |      |
| विगर्हितं सार्देसि देवि कन्यहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194            | शक्तालवितु यूव                            | 11   |
| विमाहमानम नरेन्द्रमन्दिरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yel            | धननोति बीर्थः बहु धर्ममाणुं [             | 510  |
| विज्ञानं जायते करमादिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 904            | शमेनेवंविधेनावं                           | 564  |
| विज्ञानं अत्यची ब्रस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | केंग्र         | शमेष्सवो ये सुवि                          |      |
| विज्ञानस्योद्यं नामरूपं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 846            | शमें रतिरचेचित्र्यिष्ठं च राज्यं          | 374  |
| विज्ञानास्त्रवतो नामस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ब्रेड</b> म | वारारचित्रव्यसमात्रपेर्त                  | 144  |
| विद्या मानाय जनाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 314            | गरीरपीडा त सतीत                           | 9.9  |
| विदितं से यथा सीस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3140           | वारारसम्बद्धकाराय काल                     | 20   |
| वियोतमानो वपुषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98             | चरारे रवाति चान्यस्मिस्ता                 | 350  |
| विनाममीयुः कृत्वो बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194            | शान्तं यजाये म ख                          | 25   |
| विभागवाद्य होता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 353            | विविद्यान्यम् वर्ग                        | 0.0  |
| विभाग गयाताः<br>विभाग गावा वहितिपमहेताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | वितराङ्गितस्य वितरायीचा                   | 961  |
| विवर्भी करतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44             | शिवं च कापायस्पिध्वजस्ते                  | -44  |
| विभोद्याचलकृतः प्रजापतेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46             | धान्ये पश्चपि विज्ञाते<br>धीजं समगाँपि तु | 396  |
| विमानपृष्टे जबनासनोचितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334            |                                           | 23   |
| विमानशाबनाई हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111            | गुची अवित्वा श्रयने हिरण्यचे              | 111  |
| निमुशेवदि वोषितां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000           | ग्रदाधिवासा विद्यवर्षयस्त                 | 165  |
| The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93             | ग्रदीवसः श्रद्धिताल                       | 114  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                           |      |

|                                               | भोकानुव | मणिका                       | 250  |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|
| श्रमेस बहसेनान्या                             | 84      | सरस्वणारयेषु दुःसेषु        | 150  |
| शुप्तेन वहनेनाभ्या<br>श्रुगोति नूनं स न       | 315     | स वाग्डवं पान्दवतुस्वसीर्थः | 329  |
| शंकेम्ब्युवीं प्रति येन                       | 767     | स पार्थिवान्तःपुर           | 17   |
| बंदी मुगुप्त च विन्धितं च                     | 138     | सपुण्डरीकेरपि सोसितं        | 303  |
| शोहत्यागाय निष्कान्तं                         | 60      | स बोधिसत्वः परिपूर्णसन्तः   | 1992 |
| बीकारिमना श्वाद्वरदेन्यनन                     | 195     | समबाद्यमनः स्थितिञ          | No.  |
| शोकाम्भसि व्यासमे सगावे<br>सामवेत गुगैरेभिरपि | 199     | समदेख्य तथा                 | 10.5 |
|                                               | N.S.    | समापेर्ध्वाचितस्तस्माद      | 225  |
| भीसहिताने कनही                                | 8       | समाप्तजाप्या इतहोससङ्ग्रे   | 111  |
| अनं ज्ञानिमं सुचमं परतः                       | 996     | स नामनायां सहयसंवारिणी      | 998  |
| भूतविनयगुणान्वितस्तरते                        | 30      | समुद्रवस्तामपि गामबाप्य     | 133  |
| शुखा ततः स्रीतन                               | 26      | सबेश्य च गया भूगो           | 63   |
| अत्वा त व्यवसायं ते<br>अत्वा गिमिचं तु निवर्त | 3.6     | संबद्धसमानस्तः              | 202  |
| शुखा वचस्तम                                   | 15      | स राजवत्सः पृतुपीन वशाः     | 158  |
| भ्यतामयसस्माकं सिद्धान्तः                     | 345     | स राजस् नुस्नराजगामी        | 6.5  |
| भेण्योऽध मर्ता मगवानिरस्य                     | 124     | सर्ग वदस्तीखरस्त्रभाग्ये    | 110  |
| रकाम्बं हि राज्यानि विदाय                     | 174     | सर्ववासस्यन्यकार्योऽपि      | 99   |
| चताचंत्रका हरिताचंत्रामा                      | 268     | सर्वाः सर्वेकलालाः सम       | 8.5  |
| ₹                                             |         | सर्वेषु ध्यानविधिषु         | 192  |
| संवधादिभिरमुक्तव निर्मुणो                     | 244     | म विकृष्टतरां पनान्त        | 44   |
| संज्ञासंज्ञित्वयोवीयं                         | 191     | स विस्मयनियुश्यर्थ          | 44   |
| संतोधं परमास्याव देन                          | 2.42    | सन्निष्यः कपिलस्तेह         | 140  |
| संनतिकानुवृत्तिक<br>संवर्धनपरिकान्तो वितीयो   | 41      | सस्ती करीर पवित्            | 74   |
| संवर्धावद्यां समवेहि                          | 193     | सस्मार मार्थ ततः            | 161  |
| संस्कारस्य विरोधेन                            | 200     | महजेन विश्वज्यन्ते          | 48   |
| म गालाबसगीतेण                                 | 190     | स हि काळनपबंता              | 46   |
| सचिवेस्तु निव्धिती                            | ER      | वहि स्वगाय प्रभवा           | 3    |
|                                               | 53.     | सानुकोशस्य सतते नित्यं      | 55   |
| स वरामरणवर्षे<br>सम्रते वेन दुर्मधा           | 145     | मारस्वतकापि बगाद            |      |
| स तथा विषयेविकोस्य                            | 1410    |                             | 259  |
| स तरिमन् कानने रम्पे                          | 54      | सालुम्बनीगान्नि             | *    |
| याचानां प्रयतस्य                              | 149     | सा वदाववित्रमीतिर्विक       | 104  |
| सखेषु मध्यु महास्थकारे                        | 501     | सित्रशंकोक्वकसूत्रा         | 364  |
| सत्यस्यान्तः प्रविश्यासी                      | 201     | trend at series and Stan.   | 200  |

## **बुद्धचरितम्**

| सुने स्यादिति यत्कर्म            | 384   | रप्रष्टः स चानेन                          | 160  |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|
| सुवार्यमञ्जूमं कृत्वा ये         | 398   | स्पृष्टं हि यशह्युणवहि                    | (82) |
| सुविता वत निर्युता च सा          | 43    | सर्वा जम्म च मृखुं च                      | 192  |
| युजातमाकावसकाहुकी                | 333   | रस्रवा प्रवेमतिज्ञातं                     | 203  |
| <b>मुन्दोपसुन्दावसुरी</b>        | 996   | चस्त्रांसकोमहालम्ब                        | 199  |
| <b>सुस्थिशस्तद्</b> रिणं         | per . | स्वकमद्ग्रस यदान्तको जगद्                 | 1112 |
| मुक्तमाः चलु                     | 93    | स्यजनं वर्षापि स्नेद्वान                  | 62   |
| सुनणकेयूर विद्धवाहची             | 333   | स्वत्रनेर्छाछिताः पुष्टाः                 | 184  |
| सुवर्णनिष्ठीविनि सृखुना एवे      | .334  | स्वर्गाय युष्मासमयं धर्मा                 | 9,0  |
| सुम्त्रपीनांगुङिभिर्तिरम्तरे     | 2014  | स्वर्गो जितेन्द्रियेथेश                   | 200  |
| मुहत्त्वया चायतया च राजन्        | 385   | स्वस्थपसन्नमनसः                           | 300  |
| स्वमःबास्येव दोषाणां             | 188   | स्वस्थाः स्वर्धेहि बाष्यन्ते              | 340  |
| स्वीषिद्रोपसस्याः                | 190   | स्वागम्भुवं चार्षिक                       | 36   |
| सोडहं मेश्री प्रतिज्ञाय .        | 98    | स्वार्थ प्रापः समीतृत्वे                  | 230  |
| सीमाग्यस्य किमेतस्य              | 410   | स्वेमींहपाबीः परिवेष्टितस्य               | 3.4  |
| सीम्यागारचेव धेर्याच             | 85    |                                           | -    |
| स्तेवाविभिशाष्यरि                | 53    | हंसेन हंसीमिव विप्रयुक्ता                 | 255  |
| बी मेचकाकी सु कपालहस्ता          | 700   | इत्तिवयोऽन्याः शिथिकासंबाहदः              | 204  |
| बीसंसर्गं विनाशान्तं             | .48   | हयन्न सीजा विचनार<br>राज्यभन्नविकीर्णांशप | 900  |
| स्थिता हि हस्तस्ययुगास्तर्थेव    | 26    | इसजियंत्वृतं क्ष्मं                       |      |
| स्थिता यथि आधम                   | ₹6    | हित्वा हिता अयमिदं                        | 344  |
| निवरं प्रतिज्ञाय तथेति           | 144   | हिमारिकेत्द्रवसंभवान्तरे                  |      |
| स्थालीयुरा आसचार                 | 30    | हुतवहबपुपो                                | 344  |
| श्नाती नेरजनातीरादुचतार          | 3.02  | हते च छीडे बहुमिः                         | 149  |
| हिमरबाभिराभिद्धंद्वं गमानिः      | 9.5   | हृदयेन संख्यान                            | 35   |
| <b>क्रेन्द्राक्ष आर्थ समयस्य</b> | 2.5   | हिंद् या यस                               | 25   |
| श्नेतेन धर्यसम्दं मधीम           | 120   | हरात्र केटा सुमुचुमंपूरा                  | 48   |
| श्पन्न मध्य सतः सम्बग्           | 502   | ह्या माचार्षिनो                           | 305  |
| सप्रवाचि पेद्रमाञ्चम             | 205   | हियमाणस्तवा धीरवा                         | 119  |
| स्पद्योषाधीलं विपुछायसाधे        | 40    | दिवसेव च संगति                            | 97   |
|                                  |       |                                           |      |



1- M- 25 - 3- 6- 18

CATALOGUED.

# Central Archaeological Library, NEW DELHI 36750 Call No. Sark / At / Ren. Author- Merce All dinay and and Title- Of Elected h mist I

"A baok that is shut is but a block

ARCHAEOLOGICAL LINE GOVT. OF INDIA Department of Archaeology

Please help us to keep the book clean and moving.